# संस्मृति

जिसने श्रपने शेशव-काल में ही सांसारिक कार्यकलाशों के विना श्रास्म्भ किये ही स्वर्ग का मार्ग लिया, उस प्रिय पुत्र मेशातिथि की चिरस्मृति में पिता की श्रोर से

यह संस्मरण प्रतीक

वंद्यनाथ जाती.

#### प्राक्ष्यन्

लाहीर के जीवनकाल में मैंन सामयेद का भाष्य किया और 'आयं-सिद्धान्त-सागर' जैसी पुस्तक लिएकर आर्य जनता को मेंट किया। इस्क लेख के रूप में अन्य भी पुस्तकें लिएनी हुई थी परन्तु कुछ तो अभी छुपी नहीं और कुछ अत्यन्त उपयोगी पुत्तकें देश के तुःखद विभाजन के कारक वहाँ की वहीं लाहीर में ही पाक्तिनान की मेंट होगई। आज उनकी सामगी तक भी अपने पास उपस्थित नहीं। लाहीर की बातें लाहीर के साथ ही रहाउँ और पाकिस्तान बनजाने से जीवन को पुनः नये सिरे से प्राम्भ करता पद्ध।

लाहीर से जान लेकर भगकर नासिक जाना पड़ा। वहाँ रहते हुए सन् १९५० में इस प्रस्तुत पुस्तक के लिएने का विचार । यहाँ इप्तक के लिएने का विचार । यत में भरवन हुआ। कितनाइयाँ इतनी थीं कि पुस्तक का लिएना प्रारम्भ करने का भी साइस नहीं होता था। जिस लेएनी में वृवींक वड़ी बड़ी पुस्तक लिएने में साइस नहीं रोगा था, अबं परिस्थितिवश वह साइस नहीं करती थी। परन्तु मेरी विद्यपी पन्नी औमती चिमलाईवी शास्त्री के साइम देने वाली प्रेरणा और सहयोग ने इस पुस्तक के लिखने का कार्य प्रारम्भ

कराकर पूर्ण भी करा दिया। पति पत्नी से घन्यवाद की शथा नहीं कात: मैं इस प्रचालन को बोड़ने का व्यपराधी भी नहीं बनना चाहता। पुस्तक हो नासिक में ही पूर्ण होगई थी। केवल इसका क्यनिम रूप देना ब्यौर छपना बाकी रहगया था, वह भी शीझ ही पुरा होने बाला है।

इस देश में बहे-बहं धनी हैं और आर्यसमाज में भी इनकी कमी नहीं, परन्तु ऐसे कार्यों में इनकी सहायता नहीं मिलती-यह लेखक-बने और अनुसन्धानकों को सुतराम् विदित्त है। मैं बेदों का अनुसन्धान करता हूँ, पुस्तकें भी लिखता हूँ परन्तु क्या किटिनीई है—वह में ही जानता हूँ। किसी प्रकार से में अपने बलपर अपनी जेव से बढ़ी ही किटिनाई के साथ इस पुस्तक के ह्याने, का प्रवन्ध कर इस रूप में शीध ही प्रस्तुत करने का प्रवन्न कर रहा हैं।

पुरतक का विषय दार्शीनक है। इसमें पाखात्य और पौरस्य [सभी दृष्टियों से कमें के विविध विषयों और कर्तव्याकर्तव्य पर विवाद किया गया है। यह विषय खावश्यक और अत्यन्त वपयोगी है। दर्शन के विद्यार्थियों, जन-साधारण तथा विद्य जनो सभी के वपयोग में खाने गोग्य यह पुरतक हो—ऐसा हो प्रयत्न किया गया है। खाज हिन्दी संसार को कर्तव्यमीमान्सा सम्बन्धो पुरतकों की महत्वी खावश्यकता है। इसी के पूर्वर्थ यह प्रयत्न किया गया है। खात्र हिन्दी संसार को कर्तव्यमीमान्सा सम्बन्धो श्रपना प्रयत्न सफल समझेगा। वैदिक बन्दालय, धनमेर के प्रबन्धक और कर्मचारियों की

77

तत्परता के लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। सुद्रम्म मे कहीं-कहीं पर कुछ साधारम ष्ट्रियों म्हर्गई हैं, वे खगले संस्करम में ठीक करदी जावेंगी।

पोरवन्दर, वैद्यनाथ ग्रास्त्री

११० ३०-८-५४ )

| <b>श्रनुक्रमणिका</b>                                           |      |                 |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| . विषय                                                         |      | āВ              |
| प्राक्रथन                                                      |      | क~ग             |
| मथम सोपान<br>विषयपीठिका                                        | **** | १- २५           |
| द्वितीय सोपान<br>कर्म में नीवि-व्यनीति का विचार<br>इतीय सोपान  |      | २६-११३          |
| नीति के मूल तत्व<br>चतुर्थ सीपान                               |      | ११४-१२८         |
| चतुर्व सापान<br>नीति में आपद्धर्म का स्थान<br>पश्चम सोपान      |      | <i>६२९-१४</i> ४ |
| कर्तव्य और अधिकार<br>पष्ट सोपान                                | ***  | 884-840°        |
| नीति और विधान                                                  | •••• | १५१-१६५         |
| नीति श्रीर सौन्दर्यातुभूति                                     |      | १६६-१८५         |
| त्रप्टम सोपान<br>कर्मविपाक                                     | •••  | १७६−१९५         |
| नवम सीपान<br>भाग्य और पुरुषार्थ                                | •••  | १९६–२०३         |
| दशम मोपान<br>पशु-जगत् श्रौर कर्म-व्यवस्था                      |      | २०४-२१०         |
| एकादश सोपान<br>कर्मयोग और मक्ति                                |      | २११-२१८         |
| द्वादश सोपान<br>कर्म श्रोर मानव के श्रन्तिम उद्देश्य की पूर्ति |      | २१९-२३०         |

# कर्म-मीमांसा

# प्रथम सोपान

## विषय-पीठिका

कर्म के विषय में थोड़ा-सा भी विषेचन करना दार्शनिक-दोष में प्रवेश किये विना साध्य नहीं। दर्शन-विज्ञान में यह एक पैसा जटिल विषय है कि इस पर जितना भी गुरुषी सुलक्षाने का अयक किया जावे थोड़ा है। सत्ता और विश्वान के दो घादों को सेकर दर्शन विज्ञान ने जो उल्लिकी है उसकी हिए से कर्म-विश्वान पर बहत स्थान परिश्रम किया गया है। बास्तविक स्थिति का यदि पर्यवेक्षण किया जावे तो कात क्रोगा कि कर्म विद्यान के विना ये दौनों विद्यान कपूरे ही रह जाते हैं। कर्म-विश्वान का ही एक प्रधान विषय है मीति-ग्राह्म जिसको कर्तस्य-मीमांसा शास का माम भी दिया जा सकता है. और जिसके विना दर्शन विद्वान की संधींग पूर्चि नहीं होती । समाज का निर्माल, धारल और स्पषस्यापन विनाइसके कारयन्त कठिन है। जब इस प्रत्येक दिनों के अपने व्यवहार में जान और कर्स का समन्वय देखते हैं, तो फिर यह किस प्रकार संमय है कि कर्मपर विचार न किया आवे। यदि केवल ज्ञान की की अपनाया जावे. जो जीयन में पकान्ततः सर्वया असंमव है, तो संसार से कला और १०तियों का समाय हो जायेगा। यक भी चाए सजीव जगत का पैसा नहीं जिसमें वह विना कर्म किये रह सकता हो। यदि दिश कर्स किये बीयनगावा सफल को

#### विषय-पीठिका

मान जगत् ऋौर कर्म के कर्चा के ऋस्तित्व और स्थिति का पता नहीं लगा लेते। जगत् के कारण श्रीर कर्म के उद्गम तत्व का विना विचार किये कमें की मीमांसा की ही नहीं जासकती है। हमारा श्रहनिश का कर्मकलाए इस दश्यमान जगत में है और हम हैं उस कर्मकलाए के सब संचालक। जब तक हम इस दृश्य जगतु और श्रपने श्रस्तित्व को नहीं सम्भ लेते कर्म-विषयक विचार को किसी सन्तीपप्रद परिखाम पर कैसे पहुँचा सकेंगे ! यह दश्यमान जगत क्या है ? किसके लिये है ? हम कीन हैं ? कहाँ से हमारा श्रस्तित्व है ? श्रीर इमसे इस दश्य जगत का क्या सम्बन्ध है । तथा इस सारे प्रपंच का अन्तिम उद्देश्य क्या है ? इत्यादि प्रश्नों का जब तक समाधान न किया जावे कमें के रहस्य की मली प्रकार नहीं खोला जा सकता, क्योंकि इनके साथ उसका धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस दृश्यमान इन्द्रियों को प्रत्येक चण गोचर होने वाली सृष्टि के लिये हम व्यवहार में संसार, जगत, सृष्टि श्रीर विश्व शृष्य का प्रयोग करते हैं। सभी प्रयोग एक महती दृष्टि को उद्देश्य में रखते हैं। संसार और जगत दोनों प्रयोग लगभग स्वल्पभेद के साथ एक ही श्रर्थ में प्रयुक्त है। इसको संसार इसलिये कहा जाता है कि इसमें स्ति, सरण अथवा गति है। जगत भी इसकी इसके गतिमान होने से ही कहा जाता है। यह प्रत्येक झाए में चलायमान है अतः यह जगत् है। जगत् का प्रत्येक कण् गतिमान श्रथवा चलायमान हैं, इसीलिये यह चलता हुआ फहा जाता है । गरुहतीति जगत इस व्यत्पत्ति के अनुसार जगत् यह है जो सर्वथा चलायमान हो। यद्यपि संसार श्रीर जगत् दोनों ही जगत् की गतिशीलता के धोतक हैं परन्त दोनों के भाषों में घोड़ासा अन्तर अवश्य है। संस्ति और संसरण भी गति ही हैं परन्त वे साधारण गतियें नहीं हैं।

कर्मः मीमांसा

Я

संसार में जो भी गति दिखलायी पहती है उसमें समन्वय है। यह संसार की गति कमवद्र है और क्रम को बदलते हुए संचालित हो रही है। क्रम का पदलना तीन धातों से सम्बन्ध रखता है प्रारंभ, स्थिति झीर परिवर्तन। ये तीती ही कर्मा-कभी कापत्ति, स्थिति और विनाश के नाम से कहे जाते हैं। च कि जगत की प्रत्येक किया जी उसके पहार्थमात्र में होरही है गति का कप धारण करते हुए परिवर्तन के आग्रुकम में उत्पन्तिकम से चलती है अतः इस यात के द्योतन के लिये इसका नाम संसार पहा । जगत माम यद्यपि सभी गतियों को सामान्यतः दर्शाता है परन्त उसका यहां तारपर्य परिकाम और परिवर्तन से है। संसार में एक महान् परिवर्तन देखा जाता है। इर समय सारे पदार्थ हम परिवर्तन के विषय हैं। यदि जगत में गति का साधारण ही अर्थ लिया जाये तो एक महान् फठिनाई समज आसकती, यह दे 'विश्व' श्रम्द का विचार । जगत् अहां गतिमान होने से अगत् है यहां पूर्ण और 'कुल' अथवा समाचा होने से विश्व कहलाता है। यदि गति का अर्थ चलना किया जावे तो पूर्ण विभव तो चल नहीं सकता। उसका एकांग्र भने ही चले, पूरे के चलने की संभावना यन नहीं सकती। र्ज्यश विशेष तो विश्व के एक देश में गति कर सकता है परम्त पर्ण विशय किस में गति करेगा। उसके लिये देश श्रथमा स्थान कहाँ है कि यह चले। पूरा विश्व सारे अवकाश को लेकर है फिर यह किस अयकाश में गति करेगा। अंश ती गति कर सकता है पूर्वता और 'कुल' भन्ना किस प्रकार गति करेगा श्रीर किसमें गति करेगा। गति के लिये देश की श्रावश्यकता है, पूर्णता में यह भेद कहां। इसिनिये जब पूर्णता, या पूर्व विश्व चल नहीं सकता तो गति का अर्थ ऐसा करना पहेगा जो समन्वय खावे। इस समन्वय के लिये गति का अर्थ

#### विषय-पीठिका

'परिणाम' श्रथवा परिवर्तन करना चाहिए । परिणाम का श्रर्थ साधारणतः परियर्तन है । परन्त दार्शनिक दृष्टि से यह थोड़ा भीर भी गम्भीर है। मिट्टी जब क्रम्हार की चाक पर चढ़कर कमश: गोले और कपालों के रूप में होती हुई घड़े के रूप में आजाती है तो इस कहते हैं कि यह मिट्टी में घड़े का परिणाम हुआ है। परन्तु इससे भी स्दमता से अब इम घड़े में अवस्था बदलते हुए अन्तिम हालत में पूनः ठीकरों के रूप में उसे वारी ( बभी इमपरिणाव ही कहते हैं। मिट्टी का घड़े के रूप में आने तक जो परिवर्तन हुए वे सभी परियाम ग्रम्द से प्रह्रण किये जाते हैं। निष्कर्षरूप से किसी यस्तु का पूर्वधर्म बिना निवृत्त इय उससे धर्मान्तर की उत्पत्ति का नाम परिणाम है । यह परिणाम अगत के पदार्थों में सदा दोता रहता है। एक वस्तु से दूसरे वस्त की उत्पत्ति की धर्म परिणाम कहा जाता है क्योंकि इसमें पूर्ववस्तु का धर्म बना रहते हुए उसने किसी धर्म विशेष की धारण कर जिया। परन्त जब यह यस्त उत्पन्न हो गई तो उसके भाकार आदि लच्चणों का यदलना नया पुराना होना अवस्थाः परिणाम है। उसका उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान तक झाने में पूर्व से वर्तमान तक जो लक्षणों में परिवर्तन होता है वह ही क्रमण-परिणाम कहा जाता है । लक्षण-परिणाम क्रेबल काल-क्रम मात्र है। ये सारे परिशाम यस्तमात्र में हैं और क्रम के परिवर्तन के कारण ही ये होते रहते हैं। यदि कम का सिलसिले से अन्यत्य होना न पाया जाता तो परिणाम के समभते के लिये कोई साधन हमारे पास नहीं था। अस्तु जी कुछ भी हो, अगतु में परिणाम है और इसी कारण उसका नाम भी जगत है। परन्तु ये परिणाम श्रंथाधुन्ध नहीं होरहे हैं, इनमें भी एक कम और संचालित नियम पाया जाता है। उस संचातित नियम में ही ये परिशाम वस्तकों में दिखाई पड़ रहे है। यदि ये युगपत् होते तो व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी परन्तु ऐसा न होकर ये क्रीमक गति से होते हैं अतः क्रम विना संचालन और व्यवस्था के ही नहीं सकता । परिणाम की व्यवस्था जिस संचालन का निदर्शन करती है उसे देखकर विवर्तन को तीन स्थिति में समसा जा सकता है। पारंभ-च्तण, स्थितिचण श्रीर विनाशक्षण । यद्यपि इनमें श्रनेक परिशाम होते हैं फिर भी विचार में ये तीन ही आते हैं। इन्हों को श्राप्तिव्यक्ति, हिश्चित और प्रलय शब्दों में हम यहधा स्पवहत कर देते हैं। ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किपायें ही क्रमानवाती परिणामों के समन्वय से समुपलब्ध होती हैं। परिणामी के इस समन्वयात्मक संवालन को ही खरि शंब व्यक्त करता है। विश्व पूर्णता को यतलाता है, संसार और जगत उसके परिवर्त्तन को वतलाते हैं, खोर परिवर्तन नियमित ढंग पर संचालित हैं, यह 'सृष्टि' पद से व्यक्त होता है। सुष्टिका अर्थ बनाना है अथवा रचना है। रचन नियम और नियंत्रण की छोतिका है। वह नियंत्रण ही सारे परिणामों को तीन पूर्वोक्त स्थितियों में दिखलाता है। जगत में सर्जन यह है कि उसमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रमय धर्म पाये जाते हैं । सारे परिणाम इसके ही अन्तर्भृत हैं। संसार जगत में जिस गति का चीतक है वह इसके एक द्रव्य से मिलकर आरंभ नियम से इसरे द्रव्य के रूप में आने को बतलाती है । इसी को आधार मान कर इम यह मानते हैं कि जगत् परमाखुआरें का पुंज है श्रीर यह एक परमासु के दूसरे से मिलकर आरंभ होकर इस वर्तमान रूप में श्राया है। जगव पर इसके परिगामों के विश्लेपण से इसके प्रत्येक पदांथीं को परिणामकम के नियम से दूध से दही की भांति परिणत हुआ बतलाता है। परन्त से आरंभ और परिणाम नियमपूर्वक घटित हो रहे हैं, यहच्छा छोर

#### विका पीडिका श्रंधाधुंध पने से नहीं, यह यात इससे व्यक्त होती है कि यह एक

10

खिए है। अपने आप यह नहीं बल्कि किसी की बनाई हुई है। जगत परिणाम का पुंज है, परिणाम सदा उत्पन्न होते रहते हैं श्रीर वे नियमित रूप में घटित होते हैं - यही संसार जगत स्पृष्टि आदि नामों से अकट होता है। परन्तु इतने से ही रूश्य-मान जगत् की पूरी व्याख्या नहीं होजाती है । ये तो बाह्य कियायें हैं जो इसके प्रत्येक छंग में दिखलाई पढ़ रही हैं। इन्हों को संसार समक्त लेना एक पूरी सचाई के आधे को ही पकड़ना होगा। जगत कि इन वाहा कियाओं के आधार पर जिन विचारधारास्त्रों के व्यक्तियों ने यह परिलाम निकाला है कि जगत किसी वस्त विशेष अथवा तत्व विशेष का नाम महाँ अपित किया, मतिकिया और सर्मान्यत किया के प्रवाह का नाम है. वे वास्तव में जगत के उस बाहरी विषय को लेकर कड़े हैं को जगत् की समस्या के समुचे सत्य का एक छोटा श्राधा है। चास्तव में अहां तक इन कियाओं का सम्बन्ध है इनसे कीई इनकार नहीं कर सकता। परन्तु यही क्रमत् है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब बीज बीया जाता है तो भूमि में इसके पहते ही इसका सब्ना मारंभ होता है, बीज का नाश होजाता है स्रोट उससे जुन की उत्पत्ति होती है। वृत्त के नाश से अन्न होता है। इस प्रकार किया और प्रतिक्रिया के प्रशास जो समस्वित किया हुई, उसका परिणाम अन्न का बाहुल्य हुन्ना । यही दशा संसार की भी है। इसमें भी कियायें प्रतिक्रियायें हुआ ही करती हैं। इनका तारतम्य वना रहता है। इनकी हम द्वन्द्व कद सकते हैं। काष्ठ में सुद्रता श्रीर काठिन्य दोनों हैं परस्त ये दोनों ही काम हैं ऐसा नहीं कहा जासकता। इन बन्हों का वर्णन करना केवल जगत् के व्यापार पर स्यूलहिए डालना है। ये ही जगत हैं, परिशाम ठीक नहीं है। भौतिक र्राष्ट्र से समस्त

कुछ भी हो ये कियायें जगत में हैं चौर सदा रिष्टियोचर होगड़ी 🕏 । जब हम जगत् को परिणामी कहते हैं तो उसके परिणामों में इनका भी समन्वय होजाता है। किया और परिणामी का विचार तो इतने से होजाता है परम्तु इनके अतिरिक्त जिन दस्तकों में ये परिणाम और कियायें घटित होग्ही हैं, वे क्या ै कि जिनको मिलाकर यह जगत विश्व शुम्द से व्यवहृत होता है, इसका विचार करना ही हश्यमान जगत के खरूप पर पहुँचना है। परिसामों के विषयभूत बस्तु कीन है ? अथवा इन परिशामी का प्रभाव किन वस्तुको पर पड़ता है, यह की विचारणीय है। संसार में परिणाम की विषयीभत बस्तर्ये आसंब्येय हैं, सबका परिगणन असंभवसा है परन्त सुरमेश्विका से चेतन्य की जीजा को छोड़कर उनके से विभाग किये आ सकते हैं। वे सेश्ट्रिय जगत स्त्रीर निरिन्द्रिय जगत के नाम से कहे जासकने हैं। इस संसार में एक भाग शिद्वयवस्त का है भीर दूसरा जो इन्द्रियों से श्रतिरिक्त हैं । सेन्द्रिय पदार्थ केयक इन्द्रियों है और निरिन्द्रिय पदार्थ में समस्त जह जगत जाजाता है । भांक, कान, नाक, त्वक्, रसना, हाथ, पांव, गुदा, सूत्रेन्द्रिय और जिहा तथा मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार ये सन्द्रिय खुष्टि के पदार्थ हैं। समस्त संसार के कारण भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय आकाश और इनके मुलतत्य, शम्द, स्पर्श, रूप, रस, सन्ध और प्रकृति ये निरिन्द्रिय सुष्टि के पदार्थ हैं। इनमें सेन्तिक छप्रि के पदार्थों में मन, युद्धि, चित्रा, शहंकार आस्तरिक इस्ट्रिक होने से चन्तः करण कहे जाते हैं, आंख आदि ज्ञान के साधन-भूत पांच इन्द्रियें हातेन्द्रिय और हाथ, पांच आहि कर्स के साधन होने से कर्मेन्द्रिय हैं। मन की कर्मेन्द्रिय के साथ सहदक्ष

परन्त शीत और उग्ण की ही जगत् नाम नहीं दिया जासकता।

होने से कर्मेन्द्रय श्रीर हानेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने से श्वानेन्द्रिय कहा जाता है। निरिन्द्रय वर्ग में शब्द, स्पर्श आदि वांचों पांच हानेन्द्रियों के विषय हैं और पृथ्वी जल आदि पांच तत्वों के कारण हैं। जह जगत् की जितनी रचना है सब इत वांच तत्वों का ही परिणाम हैं। हमारे शरीर की रचना में भी इन्हीं की कारणता है। जिससे ये सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय तत्व उत्पन्न होतं हैं उसका नाम प्रकृति है। प्रकृति में सत्य. रजस भौरे तमस नाम के तीन गुण हैं। इनका स्थापार बहुत खंचल है। ये गुण क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहते, यही कारण है कि जगत में विविध परिणाम घटित होते रहते हैं। ब्रकृति के इन गुणों में स्त्रीभ दीकर इनके सम-विषम भाव के कारण जगत और प्रलय अवस्थायें होती हैं। अगत गुणों की विषमायस्था में भाने का परिणाम है और प्रलय साम्यायस्था में उसके आजाने का परिणाम है। प्रकृति मुलतत्व यद्यपि एक है परन्तु गुणों की भिश्नता के कारण जगत् के पदार्थी में भिन्नता आजाती है। जिस प्रकार वर्षा की एक बुँद सेव में मिठास और मिर्च में अथवा नीम में कड़वा पन उत्पन्न करती है उसी प्रकार एक प्रकृति से संसार के कार्यों में भिन्नता इन तीनों गणों के परिणामभेद के कारण आया करती है। यदि ये तीन गण न होते तो प्रकृति से भेदात्मक जगत न ही उत्पन्न हो सकता था । प्रकृति से लेकर सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय खाँछ के पदार्थी के परिशाम का क्रम स्टि कम कहा जाता है और नीचे से ऊपर को चलने का कम वास्तव में प्रलय का कम है। प्रकृति से गुणों में स्त्रोभ होते के कारण प्रथम तत्व बुद्धि, जिसका हुसरा नाम महत्तत्व है परिखत होता है। उससे यह अहंकार. को विभेदक है उत्पन्न होता है। ब्रह्कार की दो शास्त्रायें ही काती हैं। एक और इससे दश इन्द्रियों कीर स्थारहवां मन १० फर्म-मीमांसा अरवस होता है और दूसरी ओर उससे ग्रम्द, स्पर्श, रूप, रस

होते हैं और उनके मिश्रण से विविध सृष्टि पदार्थी का प्राद-र्भाव होता है। मूलकारण प्रकृति विना विकार है। महस्रत्व से क्षेकर ब्रहंकार श्रीर पांच सदम तत्व प्रकृति के विकार होते हुए भी अपने से उत्पन्न होने वाले पदार्थी के कारण भी हैं। ग्यारह इन्ट्रियें और पृथिवी श्रादि पांच स्यूल तत्व केवल विकार हैं। इनमें प्रकृति से लेकर पांच सहम तत्वों पर्यन्त सप्त पदार्थी में तत्यान्तर परिणाम होता है किन्तु सोजह पदार्थ जो विकार मात्र फहे गये हैं उनमें केवल धर्म, श्रवस्था श्रीर लक्षणों का परिणाम होता है। यह हुआ परिणाम का क्रम। प्रलय का क्रम इससे उल्टा है। जिस प्रकार स्वर्णाभुवणों का अन्त उनमें कारणुरूप से विद्यमान स्वर्ण में होता है उसी प्रकार इन पूर्वोक्त कहे पटार्थी का प्रलय अपने २ उत्पत्ति के कारणों में होता है। प्रशिद्यादि का लय पांच सुदम तत्वों में होता है और उनका लय अहंकार में होता है। इन्द्रियां भी अपने कारण श्रहंकार में विलीन होती हैं। ब्रहकार पनः महत्तत्व में श्रीर महत्तत्व क्रादिकारण प्रकृति में श्रानाईत होजाता है। यही प्रलयकम है। प्रकृति से लेकर सेन्द्रिय श्रीर निरिश्दिय सृष्टिके पदार्थी तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध संघातों में ही परिणाम श्रथवा परिवर्तन घटित होते हैं। जगत में होने वाले परिणामों के विषय ये ही पदार्थ हैं। ये ही विविध परिणामों के घडित होने से इस दृश्य संसार के चाकचाक्य को उपस्थित कर रहे हैं। परिणाम के विषयभूत ये ही बास्तव में विविध परिणामों के वश हुये विचित्र दश्यों की जगत में दिखलाते हैं परिणामों का रन पर प्रभाव दश्यों का उत्पारक है । ये विविध दश्य ही 'विश्व' शब्द श्रथवा दृश्यमान

स्त्रीर गन्ध श्रादि निरिन्दिय सृष्टि के मूलतत्व पैदा होते हैं। इन सदम पंचतत्वों से पृथियी, जल स्नादि पांच स्थूल तत्व पैदा जगत् के नाम से कहे जाते हैं। सेन्द्रियसृष्टि के पदार्थ इस दृश्य को देखने के साधन है। यह दृश्य इन्हीं साधनों से देखा जाता है। निरिन्द्रय स्षष्टि के पदार्थ परिसामों के वश में हुये विविध दृश्य को दियालाते हैं। यह दृश्य ही जगत है। दृश्य को देखने बाला जर इस दश्य को देखता है तो उसे जो आग्तरिक सम्वेदन होता है, यह दो प्रकार का होता है। किसी दश्य के देखने पर देखने वाले के अन्तः करण के अनुकूल जो वेदना होती है उसका नाम स्रव और जो वेदना अन्त:करण के प्रतिकृत होती है, उसका नाम द्रांख है। कोई दृश्य प्रकारततः सुप्त प्रयं दृश्य का साधन नहीं। उसमें सुक श्रीर दु:ख दोनों दी हैं। जो वेदन देखने वाले के श्रन्द्र:करण के अनुकृत है यह सुख पदवाच्य है और जो विपरीत है वह दुःख का अभिधेय है। सुख और दुःख भी आध्यात्मिक, श्राधिभौतिक और श्राधिदैधिक भेद से तीन प्रकार के होते हैं। यद्यपि दश्य भेद से सुख और दृ:ख अनन्त प्रकार के हो सफते हैं परन्तु सबका संदोप में अन्तर्भाव तीन ही वर्ग में दोजाता है। दुःखभी परिमाण और परिस्थिति भेद से ऋधिक न्यून होते रहते हैं। परन्त सारे दु:बों का विश्लेषण करने पर मृत्यु का दुःख महान् दुःख माना जाता है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो मृत्यु सभी को दुःखायह है। इस महान दु:व श्रीर श्रम्य सारे दु:बी का सामना इसिनिये करना पहता है कि दुःख का श्रतुमय करने वाला जन्म धारण करता है। यदि जन्म न होता तो न संसार के दुःख सतातं और न मृत्यु का ही भय होता । इसलिये जन्म एक प्रधान कारण है। जन्म भी खयं तो होता नहीं जब तक कि कोई अपना हेत न पावे। जन्म का हेत संसार के दश्यों के प्रति द्रष्टा की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का तात्पर्य व्यापार से है।

कर्म-प्रीप्तांसा हमारे मन, शरीर शादि इन्द्रियों से जो २ व्यापार होते हैं वे प्रवृत्ति

हैं। प्रत्येक इन्द्रिय अपनी अपनी प्रवृत्ति रखते हैं। प्रवृत्ति का

12

यास्तविक विवेचन बाद में होगा परन्त यहां पर इतना ही सममना चाहिए कि प्रवृत्ति जन्म का कारण है। किसी दश्य में प्रवृत्ति धीति और हैंप वश होती है। कही गा से प्रवृत्ति और कहीं हैय से प्रवृत्ति होती है। इस प्रति दिन स्त्री चुत्रों में अनुगा देखते हैं। यदि कोई उन पर हमला करे तो हमें मन्य वैदा होकर हम उससे क्षेप कर उसे मारने या खुद मिटने पर मैयार होजाते हैं। इसिविये यह सत्तरां सिख है कि संसार में साधारगुतया जितनी प्रवृत्तियें हैं वे राग पर्य द्वेप से जन्य ही हैं। अत: राग और द्वेप प्रयुक्ति के कारण ठहरे। राग और द्वेप भी स्वयं सिंद श्रथवा स्वयंभू नहीं है। उन्हें भी किसी से प्रादर्भाव मिलता है। उनके प्रादर्भाव का कारण अज्ञान अर्थात् विकरीत ज्ञान ऋषवा मिध्याज्ञान है। संसार के पदार्थों में राग होय होने का कारण मानव का अपना मिध्याहान ही है अन्य कुछ नहीं। एक साधारण स्थिति का गृहस्थ यह प्रयन कर सकता है कि क्या उसका पत्र आदि में स्नेह रागयश है और इसका कारण मिथ्याहान हो है। यद्यवि स्पन्नहार की इप्ति से बेखने पर प्रश्न कुछ जटिल मालुम पहला है परन्तु विवेकी इसका समाधान यही फरेगा कि हां! यह मिथ्याझान अनित ही है। अपने पुत्र मेराग सबको है परन्तु वही राग हुसरे के पुत्र में नहीं दिखलाई पढ़ता। कभी कभी तो इसरे के पूत्रों में लोगों को राग के श्रतिरिक्त हैं प्रवर्ती नहीं। प्रयत्न हेंय भी करते देखा आता है। जब पेसी स्थिति है तो यह नहीं कहा जा सकता कि नाम किसी का स्वभाव है। यह किसी निमित्तवश मनुष्य में है। अपने पुत्र में राग का निमित्त मनुष्य की उसके मित समता है। अपने पुत्र के साथं उसका 'मेरा' लगा हुआ है जो राग का

निमिन्त वन रहा है। ममता का प्रधान कारण मोह हम्रा करता है। यह मोह ही श्रहान का एक रूप है। जब यह मोह दूर होजाता है तब श्रपने घोर पराये की भावना भी समाप्त होजाती है। परिणामतः यह ही कहना उपयुक्त है कि रागद्वेंप का कारण मिथ्या भान है। इस जगत के दूरयों को देखते हुए मानय को दुःख, अन्म, प्रवृत्ति, राग, द्वेष खीर मिथ्याज्ञान के चक्करों में पड़ना पड़ता है। ये केवल अपना ही स्वाद देखने वाले की चलावें पेसा नहीं बहिक इनमें अत्येक एक दूसरे की प्रसवस्मि भी है। दुःश्र से लेकर मिथ्याश्चान तक कहे गये इन विद्यों के क्रम का विपर्यय कर देने पर प्रत्येक अपने से दूसरे का कारण है। मिथ्याझान से राग होप होते हैं। इनसे प्रवृत्ति होती है, और यह जन्म की जननी है। जन्म ही दक्का का कारण है। ऐसा कभी भी समय नहीं आता की जगत के रश्यों को देखते हप व्यक्ति को ये परस्पर तेल की धार की मांति न प्राप्त होते रहें । इन का चक्र बरावर चलता रहता है । यहां कोई यदि दु:ख को पहले माने तो वह विना जन्म के संभव नहीं. यदि जन्म की पहला समक्ते तो यह प्रयुक्ति के विना नहीं होसकता और प्रवृत्ति को ही पूर्व मानले तो यह भी राग होप के विना नहीं होती. रागहेप भी मिध्याबान के विना नहीं पैता होते। मिथ्याहान को भी पहला नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भी जन्म अध्यया शरीर धारण के विना नहीं होता-इस प्रकार यह चक्र अनवरत चालू है और वास्तव में यही संसार है। यह संसार इस इश्य के रूप में कैसे पश्चित होरहा है ! इसलिए कि प्रकृति अपने तीनों गुणों के साथ इसके मूख में विद्यमान है। संसार के दश्यमान दश्य कब हुए ! कैसे हुए ! भीर किससे हुए रे एवं वह है क्या र तथा यह क्यों हुआ रे रन एक एक प्रवर्तों का समाधान करने के प्रयक्त ने विविध विश्वानों को जन्म दिया। यदि ये दृश्य कोई साधारण दृश्य होते वो खुटिकियो यर लोग पूर्योक प्रश्नों का समाधान कर खेते परम्तु इरव हतने महारू हैं कि उनको देवले याते भी आदिकाल से लेकर खात कर जनको समाधान में आद्ययेवाकित हैं। इन्हों इर्र्यों में पृश्यों, सुर्यं, अस्प प्रह तथा मकाग्रजात और शक्ति का महान् चुंच भी है जिनका पूर्य पूरा हान वहां ही कठिन है। इतना पूर्य ज्ञयम क्या है। इतना पूर्य अस्प स्था विश्वान करता है। परम्तु इन प्रश्नों का जनर देने का मथ्या विश्वान करता है। परम्तु इन प्रश्नों का जनर देने का मथ्या विश्वान करता है। परम्तु इन प्रश्नों का जनर देने का मथ्या विश्वान करता है। परम्तु इन सम्बंध क्या उत्तर देने का मथ्या। केसे है और किसले हैं वे पिद्यान से समाध्य हैं परम्तु 'क्यों है' का जनर देने में यह सर्वेषा मूक हैं। इत क्यों है का हमर देने में यह सर्वेषा मूक हैं। इत क्यों हैं का हम स्थान विश्वान कृतता है।

कुछ भी हो, विशाल हो, अथवा लघु हो, जैसा कैसा भी हो। इता तो निरंदत ही है कि वह हश्य है। हश्य सुख का भी होता है। इश्य को। दु: अब और दु: अवदावाँ हैं जो कि इश्य के दु: अभी। वे सुख और दु: अवदावाँ हैं जो कि इश्य के देवने से होती हैं। इनका चेदना होना ही इस बात का शापक है कि वे अनुमृति के फल हैं। अनुभृति में सम्पर्क में आते वाली वस्तु के भमीं की माशि, और और आर जान-कारी दोनों ही मिश्रित रहती हैं। आग के संपर्क से जो अनुमृति होती उसमें दाता पी पोइ आर का ना माने का शाम भी सम्मिलित है। इसी प्रकार संसार के प्रत्येक इश्य के देवने से जो अनुमृति होती है उसमें भोग और शाम दोनों मिले हुए हैं। इश्य के देवने से दु व्य और सुल चेदनाये जो होती हैं उनकी अनुमृति होती है उसमें भोग और शाम दोनों मिले हुए हैं। इश्य के देवने से दु व्य और सुल चेदनाये जो होती हैं उनकी अनुमृति होता है। इस स्त होती हैं

दृश्य खर्य खपना द्रप्ता, भोका और द्वाता नहीं। जिस प्रकार कोई ब्यक्ति स्वयं अपने कन्धे पर नहीं चैठ सकता. अध्या जिल प्रकार मधर बना हवा भोजन छापना खर्य भोका नहीं, उसी प्रकार जगत के दश्य भी श्रपने द्वष्टा खयं नहीं हो सकते । जह का मोता हाता, द्रष्टा उससे कोई अन्य ही हो सकता है और वह जोकि चेत्र हो। घर अपनेमें खयं नहीं रहता. कवरे अवने को खयं नहीं पहनते दूध अपने को खय नहीं धीता-उनका रहने याला, पहनने याला श्रीर पीने याला उनसे भिन्न चेतन है। जह का यह खाभाविक धर्म है कि यह दूसरे के लिये होता है खर्य अपने लिए नहीं। यही नियम समस्त विश्व के संघातों का है। प्रत्येक संघात अपने से दसरे खेतन के निये हैं। फिर दश्य भी संघात ही हैं उनका भी कोई द्वारा उनसे अन्य चेतन पटार्थ होना चाहिए। यहां पर किसी के मन में यह विचारधारा भी जागरक हो सकती है कि रूप्य का द्रप्रा कोई खलग चेतन क्यों माना जाये, प्रशति से ही चैतन्य भी पैदा हो जाता है और वही इस दश्य का द्रष्टा भोका सव फुछ है। विचार करने पर यह बात निराधार सिद्ध होती है। फ्योंकि जब प्रकृति में चैतन्य है ही नहीं तो उससे चैतन्य किसी भी अवस्था में उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि मादक पदार्थों के संमिश्रण की भांति प्रकृति के संयोज्यों से चेतन की उत्पत्ति मानी जावे, तो भी सम्भव नहीं। प्रत्येक मादक द्रव्य में माद-कता विद्यमान दे अतः वे मिलने पर मादकता पैदा फरते हैं परन्त प्रकृति पद्धीं में चैतन्य का श्रमाय है श्रतः वे मिलकर भी चैतन्य नहीं उत्पन्न कर सकते। चुम्यक और लोहे का दृष्टान्त भी प्राकृतिक तत्वों के प्रिष्ठण से चैतन्य की उत्पत्ति 🛱 विषम है। यह ठीक है चुम्मक में आकर्षण शक्ति है वह सची को अपनी ओर जींच लेता है। परन्त यदि घुम्यक और सची

के माव में एक पड़ा मारी मिट्टी का देता रख दिया आपे तो षद सूची को खींच नहीं सकेगा। उसमें यह भी शक्ति नहीं कि यह इस मध्यवसी विदन का नियारण करता हुआ इधर अधर किसी तरफ से किसी भाँति सची के पास पहुँच आये। यह इस बायका में संबंधा असमर्थ है। लेकिन इसके विस्कृत विपरीत ही रहान्त चेतन में मिलेगा। चांटी एक छोटा जन्त है, उसे न विद्यान मालूम है और न यह कोई महान परिस्त ही है। फिर भी गुड़ की एक डली की रक्षने वर यह उसके पास पहुँच जाती है। यही नहीं उस गुड़ की उली को स्नाप एक रस्सी में बांध कर छत में जटका दीजिये। चीटी दीवाजी से छत पर होती हुई रहसी पर जावेगी और गह के पास पहेंच आवेति। ऐसे ही पत्रि गृह के पास आप तीन और आग अना चें, यह उसकी देख कर उससे दूर होती हुई विना आग थाओ रास्ते से गुड़ के पास जा पहुँचेगी। जब कि खुरवक गुई के पास देले के विष्न का निवार ए करता हुआ नहीं पहुंच सकता चोंटी अपने विश्लों को जांधती हुई अपने उद्देश्य पर पहुंच जाती है। उसमें गुड़ की प्राप्ति की इच्छा है। इच्छा में पिका पहले पर यह उससे होय करती है और अपने प्रयान से जसका नियारण करती हुई, गुड़ तक पहुँचती है। साथ ही विष्न के निवारण का उसमें बान भी है। चौंटी में जहां इच्छा, मेंच प्रयत्न और ज्ञान है वहां चुस्वक में एक भी नहीं। खेतन बद्ध है जिसमें बान, इच्छा, द्वेप और प्रयक्त हो। जह वह है जिसमें ये गण नहीं। चींटी चेतन में ये गुण हैं और माने हुए चुम्पक चेतन में नहीं। इसलिये यदि प्रकृति में चैतन्य चुम्बक की सौति पैदा भी हो तो यह इस चेतन के बिल्कुल विपरीत और एक प्रकार का जड़ ही होगा। यह मारुतिक हरूप को चेतन की भौति देखने की योग्यता वाला नहीं हो सकेगा। कुछ विचारकों में

यह धारणा है कि चेतन को प्रथम मानने बाले के मत में भी तो हश्य के प्रत्यचद्शों वे ही प्राकृतिक पदार्थ हैं । जन्हें पहले मैंने सेन्द्रिय स्रष्टिका नाम देते हुए वर्णन किया है। इस प्रकार बुद्धि, मन, चित्त शहकार और दश इन्द्रियेंही इस दश्य के द्रष्टा ठहरेंगे। प्रथक चेतन की आवश्यकता नहीं रह जावेगी। प्रश्त विचारणीय है और इसका भी यहाँ समाधान करना अत्यन्त श्रावश्यक है। इसारे . शरीर में इस जपरी शरीर के अतिरिक्त यन्त्रमय शरीर भी हैं। जिले ही सदम शरीर का नाम दिया जातो है। उसमें मन, सुद्धि, श्रहंकार, श्रन्द, स्वर्श,ऋष,रस,गन्ध और दश इन्द्रियाँ परिगणित हैं। ये समदश तत्व ही सदम शरीर के नाम से कहे जाते हैं शरीर में सारो कियाये, अनुमृति और व्यवहार इसके द्वारा ही होरहे हैं। यह भी जानना आवश्यक है कि इनमें इन्डियों से सदम मन और मन से सूरम अहकार तथा उससे भी सदम बुद्धि है। दश इन्द्रियों में पांच कर्मेन्द्रियों का सम्बन्ध केवल कर्म विषय से है। याह्य अनुसूति के साधक केवल पांच शानेन्द्रिय हैं जो मन की सहायता से सभी बाह्य अनुभयों को प्राप्त करते हैं। मन का कार्य संकट्ट विकट्ट और बुद्धि का कार्य निश्चय करना है। अहं-कार अभिमान धर्म वाला है। यदि इन्द्रियों को ही चेतन्य समभक्तर दृश्य का द्रष्टा माना जावे तो देखना पहेगा कि सब मिलकर द्वा है अथवा कोई एक वा प्रत्येक इन्द्रिय पृथक् द्रशा है। यदि सब मिलकर हैं तो फिर उनके कार्य में परम्पर मेल होना चाहिए परन्तु यह सम्मय नहीं। सवकी रचना ही ऐसी विश्वित्र है कि वे मिलकर एक नहीं हो सकती। एक इन्द्रिय पुसरे के विषय का श्रामुभय नहीं करती। श्रॉब देखती है, कार्न समता है। परन्त आँध न सन सकती है न कान देश सकता है। इस प्रकार सब के अनुभव भिन्न-भिन्न

होंगे श्रीर उनका परस्पर संधान नहीं हो सकेगा। जय तक प्रत्येक का सन्धान न दो तय तक द्रष्ट्रिय पूरा ही नहीं हो सकता। क्योंकि रसता इन्द्रिय ने कल एक नींसु का अचार चला, श्राँसने उसे देखा था। श्राज वह श्रचार का टुकड़ा रसना के पास नहीं गया केवल श्रांख के सामने ही है परनत रसना में जलोड़ के ही जाता है। यदि इन्द्रिय ही द्वारा होते तो यह व्यवस्था ठीफ नहीं पड़ती। फ्योंकि अचार चला रसना ने कहा था,श्रॉख चख तो सकती नहीं श्रीर न खादका उसे निध-मतः ज्ञान ही हो सकता है। दोनों का श्रनभय पथक २ है। निवमतः एक दूसरा एक दूसरे का अनुभय कर नहीं सकता। पेसी स्थिति में विना साद के अनुभग के स्मृति बन नहीं सकती फ्योंकि अन्य के देखे का अन्य का समरण होता नहीं, माता के द्यनभन का पत्र को स्मरण नहीं होता। फिर रसनो के अनु-भवका त्रॉल, ब्रॉल को स्मृति हो नहीं सकती श्रीर न इस तरह पूनः विना अनुभव वेषल श्राँख के सामते अचार के श्रात ही रसनामें विकार ही आना चाहिए परन्त आता है। यह रसना का विकार इन इन्द्रियों से अतिरिक्त किसी चेतन का श्रम्भान कराता है जा मत्यक इन्द्रिय के श्रम्भव का अन-संधान करता है और समय आने पर पुनः समरण करता है। यह स्मृतिधमें उसीका है। इन्द्रियों को खेतन मानने पर उनके अनुमयों का एकत्र होना एव अनुमधान नहीं हो सकेगा और इस प्रकार स्मृति का अभार हो जावेगा। एक इन्द्रियको चेतन द्या मानने पर शेष को निकश्ना मानना पड़ेगा। यदि श्लॉख को चेतन द्रष्टा स्वीकार किया जाय तो ह्रप के अतिकित स्थ्य के अन्य त्रिपयों का अनुपत्र ही नहीं हो सकेगा। यही हाल श्चन्य इन्द्रियों काभी हैं। प्रत्यक इन्द्रिय की प्रथक २ द्वष्टा मार्गने पर एक ही ग्रारीर में श्रानेक द्रष्टा मानने पड़ग झीर इन

में परस्पर फोई व्यवस्था नहीं रह सकेगी। इन्ट्रियों को द्वपा मानने पर प्रत्येक दिन के शयन से उठने के उपरान्त पर्व दिन के अनुभाव का द्वान जाना रहेगा। जो वस्त कल देखी गयी थी उसका आज यह यही धरत है, ऐसा बात नहीं हो सकेगा। मन और युद्धि को द्वष्टा मानने पर याद्य द्वान का आसाव मानना पड़ेगा । ये दिना बाह्य झान के श्रवना कार्य भी नहीं कर सकते । एक विचित्र वात इन इन्ट्रियो श्रोर श्रन्न:करण में यह है किये स्वयं प्रेरक नहीं प्रेरित किये जाने वाले हैं। इनकी प्रवृत्ति अपने लिये नहीं, दूमरे के लिये हैं। यह दूसरा जब इनके ब्रतिरिक्त कोई है ही नहीं तो फिर इनका सारा ब्यापार ही ब्यर्थ श्रीर प्रयोजन हीन ठडरेगा। इन्द्रिय द्वप्टरव-षाद में गांड निद्राः स्रप्न श्रीर सृत्यु श्रादि का श्रभाव मानना परेगा। परन्त ये सभी दोते हैं अतः इन्द्रियां द्वापः नहीं। इस ज्ञमत् के दृश्य का दृष्टा इनले अतिरिक्त चेतन है जो इनके द्वारा अनुभाव करता है। अनुभवों का अनुसंधान करता है छोर पनः स्मरण करता है। यह स्मृति उसका धर्म है। फ्यों कि यह शान गुण वाला है। यह अब किसी अगत के दश्य की देखना चाहता है तय मन को प्रेरणा देता है, मनका इन्द्रियों से सम्बन्ध होता है श्रीर विषय का श्रमुभव घटित होता है। किसी वाह्य विषय के प्रत्यक्ष में यह नियम है कि श्रात्मा मन से संयक्त होता है, मन उस इन्द्रिय से, इन्द्रिय विषय से और फिर इस विषय का प्रत्यच होता है। कई व्यक्ति यह कहकर अपना पिएड छुड़ाते हैं कि न है दृश्य और नहीं दे उसका कोई द्रष्टा। सब कुछ ग्रुत्व है और वर्तमान में दिखलायी हैने वाला सारा प्रपंच ग्रन्य का विस्तार है। थोड़ा देरके लिये यदि यह विचार-धारा मान भी ली जावे तो यहा भारी उलकत सामने खडी हो जावेगी। जर इस धारा में झाता और हैय सभी ग्रन्य हैं, तो

फिर ग्रन्य का हाता कीन है े यदि हाता है तो ग्रन्यवाद नहीं खड़ा हो सकता और यदि झाता फोई नहीं तो सब छाछ ग्रन्य है, यह द्यान कहां से आया और किसकी हो रहा है। केवल विद्यान मात्र ही सब कुछ है, यह फधन भी सार रहित है क्योंकि झान विना झैय वस्तु के और झाता के हो ही नहीं सकता । सांग्रिकवाद में स्मृति का श्रभाय सदा ही वना रहेगा श्रीर उत्तर त्तरा थे उदय में प्रथम का विनाश हो जाने से कोई कम और सिलसिला ही नहीं यनेगा। जो लीग यह स्वीकार करते हैं कि जगत का मूल केवल एक जड़ कारण है उसके अनिक्ति अन्य पटार्थ नहीं वे और केवल चेतन को ही सल कारण मानने वाले दोनों ही सरिता के दो उलड़ते हुए कुलों पर खडे कें। दोनों का की मत परस्पर कट जाता है। अधसे यदि चेतन नहीं पैदा हो सकता तो चेतन से अब की उत्पत्ति भी श्रसम्भव ही है। जगत् मिथ्या भी नहीं क्योंकि जिसका कोई सत् मूल कारण हो यह मिथ्या किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। जगत मिथ्या नहीं सत् है और है दृश्य, उसका देखने बाला एक चेतन तत्व उसका द्याता भोका उससे भिन्न है। इसे ही बीच, भात्मा, पुरुष भादि नामों से कहा जाता है ।

हर्य को देवन वाले को कभी दर्य में श्राप्ता और कभी विद्याग भी उत्पन्न होता है। हर्य केयल श्राप्ता का ही विषय नहीं। देवा बहुआ देवा गया है कि वहें ? विषयी पुरुष एक इशिक घंटना से स्थानी, और विरक्त वन गरे। यह भी हर्यही या जिसने भर्ट हरि को राज्यार हुए। दिया और महातम जुद को एक दूसरे रूप में हाल दिया 'इस लियेयह कोई शावस्थन नहीं कि अवत् के द्रय केयल भीग और राग के ही साध्य हों। इन्हों से बोम और वैदाग्यभी हो सकता है। जात् के साक्ष्यप्य को देव कर मानव उसने श्राप्त कहोता है परन्तु जब श्राप्त कि से स्रित नहीं देवता तो उसकी सारासारता का विचार इदयमें जागृत , होता है श्रीर उसे उससे निवेंद प्राप्त हो जाता है। एक सुन्दर कामिनी को देश कर उसमें अनुरक्त होता है। अनुरक्तिषश उसे चन्द्रलोक से उत्पन्न मानता है। उसके श्रधरियम्य को श्रीर मुख को पूर्णचन्द्र और शरीर को लावएय की वापी समसता है। परन्त जय देखता है कि यौवन ऋधिक दिन तक नहीं रहता, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, बुढ़ापा शरीर को जर्जरित कर देता है और मृत्यु उसे बहुत दिनों तक भोग का साधन नहीं रहने देता तो उसकी इस चलुभंगुरता को देखकर विराग सहज में ही उत्पन्न हो जाता है। संसार में दौनत को दरिद्रता, यौयन को बुढ़ापा, श्रीर जीवन को मृत्यु यदि न श्रपहत करते होते तो लोगों की अनुरक्ति संसार में युनी रहती परन्त ये उसकी अनुरक्ति को विरक्ति में परिवर्तित करने के पर्याप्त साधन यन विद्यमान हैं। संसार के एक ही पदार्थ में लोगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों देखी जाती हैं। जगत् के प्रत्येक दश्य से अनुभूत होने वाले सुख की तृष्णा कमी जीर्ण नहीं होती, बन्त में मनुष्य को उससे घृणा उत्पन्न होने लगती है। यह सोचता है कि ये जगत् के सुध वास्तव में दु:खग्रस्त हैं। इन में ज्ञाणभंगरता विद्यमान है। इसके सुख की चिरस्थायी न देखकर चिरस्थाया सुरा की दृश्य से ऊवे हुए मनुष्य को श्रभिलापा उत्पन्न होती है। एफ बार वह नहां हश्य के अन्तः पट को देख लेता है फिर इसे दु:स्रमय ही समभने लंगता है । उसकी यह बात्त उसे चैराग्य एवं विरक्ति की छोर प्रेरित करती है। योग श्रीर भोग दोनों ही वास्तव में इस दश्य दर्शन में ही होता है। द्वरा जय इस शरीर दर्ग में बैठा एका इन्डिय

द्वारों से इस टर्य को देखना है तब उसे भोग की प्राप्ति होती है परन्तु अब वह इन द्वारों की अपेक्षा को होड़ देता है और अपने अन्दर ही देखता है तो योग की प्राप्ति होती है। भोग में दश्य इन्द्रियक्रपी चश्मों द्वारा देया जाता है, योग में इन चारमों के उतर जाने से केवल दश्य का शब्द धान ही सामने आता है। उस अवस्था में भोग की प्राप्ति नहीं होती छीर यह ष्टरय का विश्रद्ध द्यान इससे छुड़ाने का साधन वनता है। इस प्रकार विवेचन से अन्तरोगत्वा दृश्य भोग श्रीर मोह्न दोनों का साधन रहरता है। जगत का उद्देश्य रचन भोग नहीं विरिक्त मोज भी है। द्रष्टा इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जगत में प्रवृत्त होता है। यह है जगत और उसके द्रशा का स्टब्स तथा उससे सम्बन्ध और उद्देश्य । इसको जान फर ही कर्म-मीमांसा के कार्य में पग उठाया जा सकता है अन्यका नहीं। द्रश अवजानत् को देखनेको प्रवृत्त हाना है ता पर अपने इंद्रियों खोर शरीर के जागही उसे देखता है। उसके इस शरीर की रचना जैना पहले कहा जा चुका है, इन्द्रिय श्रीर श्रम्त:करण स्वी साधनों से सम्पन्न है। उसका यह शरीर चेए। और इन्टिय का आधार है। यह शरीर कभी निश्चेष्ट और विना इन्द्रिय के नहीं रह सकता है। कितना भी प्रयक्त किया जाये उससे दूर रहने का परन्तु शरीरमें चेषा अवश्यही रहेगी । चल मात्रभी कोई शरीर निश्चेष्ट नहीं रह सकता अब तक इन्द्रियाँ उसमें श्रपना कार्य कर

रही हैं। क्योंकि यह उसका अपना स्वामायिक धर्मही है। अगत् के द्रष्टा इस जीवक शरीरमें जो इन्द्रियां हैं, उनका दो विमाग पूर्व श्चपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कुकल, देयदत्त और धनंत्रव ये उनके दश श्रमिधान हैं। प्राण हवव देश में रहता है श्रोर श्रपान का स्थान गुदा है। समान की स्थिति नाभि मगुडल में स्त्रीर उदान करूठ देश में रहता है। ब्यान सर्व श्रारीर में निवास करता है। ब्रन्य प्राण भी शरीर में यथा-देश स्थान ग्रहण करते हैं। इन प्राणों का शरीर में कार्य बहुत ही आश्चर्यमय है। यहां तक कि निदायस्था में जब इन्डियों का बाह्य व्यवहार बन्द रहता है श्रीर सम एवं गाढ़ निद्रा की श्रयस्था होती है तब भी प्राणु अपना कार्य करते रहते हैं। शरीर में शाल का कार्य भ्यास को बाहर विकालना खोर श्रवान का कार्य भ्वास को भीतर ग्रहण करना है। समान नाभिभ्य ग्ररीर में रस पहुँचाता है। उदान की किया करठतेश में पहुँचे हुए अध पान को भीतर पहुँचा देश है। ह्यान चकि शशीर ह्यापी है, श्रतः वह समस्त ग्ररीर में रक्त संचार करता है। नाग का कार्य वमन द्वारा क्रय श्रीर साधारणतया मन का बाहर निकालना दोता है। श्रांख की पलकों में जो निविधोन्मेय का काय होता है यह कुमें प्राण किया करता है। भोजन पान की इच्छा क्रकल की किया के परिशामसक्तप है। जस्टाई लेने में देवदन प्राण कार्य करना है और उसी से यह किया हमारे शरीर में घटित होती है। मुन्छी, वेस्रध होना, खर्गटा लेना आदि कार्य धनंत्रय प्राण का है। इस तरह शरीर में बराबर चेएायें होती रहती हैं। शरीर में अन्य भी कियायें होती रहती हैं जो श्रातमा की प्रेरणा से समय पर घटित होती हैं। प्राणी के कार्ययद्यिष शरीर में आत्मा के रहने पर होते हैं उससे यिद्दीन निर्धीय शरीर में नहीं किए भी इन कार्यों के लिए साधारणतया उसकी इन्छामयी प्रेरण हेत नहीं बनती। हां, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। प्राणों के कार्य अनवात एक खयंचलद यंत्र की भांति होते रहते हैं। पार जब जात्मा किसी कार्य के लिये इच्छा करती हुई प्रेरणा देत है तो इस समय जो किया या चेटा शरीर में होती है उसक अपना दूसरा खरून है। फरपना की जिये कि आत्मा क बोलने की इच्छा हुई। यह बुद्धि से निश्चय कर मन की प्रेरर देगा। इस शरीर में स्थित श्रद्धि पर प्रभाव होकर वह ऋषः कार्य प्रारंभ करेगी। उस श्रक्षि के प्रभाव से प्राण नाभि देश -ऊपर को उठेगा। अब वह कएठ से लगेगा कवर्गवाले शब्द का उचारण होगा । यदि यह श्रीष्ठ से लगा तो पवर्ग वाले प का उद्यारण होता है। मुख के अन्य भागों में लगाते से अक वर्णात्मक पदों के उचारण होंगे। यह कम उन चेप्रास्त्रों का है: इच्छापर्वेफ होती हैं। जो चेप्रायें विना इच्छा स्वयं घटित हो। बहती हैं उनमें यह कम नहीं देखा जाता । इच्छापूर्वक क्रियायें या परिगाम पैदा करती हैं परन्तु श्रनिच्छापूर्वक कियार्थे बाहा पा णामों से रहित हैं. श्रीर वेवल शरीर की रचा में ही उनका द योग है। ये दोनों प्रकार की खेष्टायें शरीर में होती हैं जिला प कहा गया है धारीर सदा सचेए ही रहता है-निरचेए कभी ना होता। उसकी इस चेष्टा के पूर्व वर्णनानुसार दोभाग हो जाते हैं-इंडला पूर्वक चेएा और अतिक्लापूर्यक चेए।। हमने कोई पेसी यह षायी जो दमें अवली नहीं लगती गले में जाते ही श्रीर में इलस हें गयी। यन मचलने लगा और नागप्राण ने वमन हारा उसे वाह निकाल दिया। इस सारी क्रिया में श्रात्मा की इच्छा कोई मत्य

कारण नहीं वर्ती। परन्तु हमें आम आने की इच्छा हुई। आत्मा इच्छा कर मन को मेरित किया मन ने हाथ को प्ररणा दी। हाथ आम उठाया और मुंह के साथ दिया। मुंह ने इसे जुसता मार्र किया। इसमें इच्छा मत्सल कारण है। इस्प मन रा अनीर ह समस्त चेळाओं के दी रूप हैं। जो चेछा इच्छा पूर्वक होती है, द में कमें, श्रकमें, उचित श्रुचित श्रीर हेय उपारेय का विचार हो सकता है। जो अनिच्छापूर्वक है उस में इन सब बातों का कोई विचार नहीं। निष्कर्षतः संसार दश्य है। उस दश्यका द्वरा आत्मा है। दृश्य का उद्देश्य उस श्रात्मा का भोग श्रीर श्रयवर्ग सिद्ध करना है। इसी उद्देश्य से श्रात्मा इस दृश्य के देखने में प्रवृत्त होती है। उसका अपना मोचा ही प्रधान उद्देश्य है, भोग गौण और उस प्रधान उद्देश्य के साधन रूप से है। दश्य की देवती हुई आत्मा शरीरेन्टिय छाटि साधनों से जो प्रवस्ति करती है वह शरीर की चेष्टा रूप में व्यक्त होती है। यह चेष्टा दो प्रकार की हैं इच्छापूर्वक श्रीर निरिच्छापूर्वक । इच्छापूर्वक चेष्टा को ही कमें रूप से व्यवहृत किया जाता है। श्रनिच्छापूर्वक होने वाली चेपाश्रों को भी कभी कभी कमें रूप में व्यवहार करते हैं परन्त वह केवल किया और केवन चेता के अर्थ में ही। कर्म-मीमांसा का सम्बन्ध केवन इच्छा-पर्वक घटने वाली चेए।श्रों से हैं श्रोर उसी की विशव ब्याख्य श्रमले प्रकरलों में की आवेगी। श्रमिच्छापूर्वक होने वाली चेएावें शरीर के रचार्थ हैं। उनका कर्ममीमांसा से कोई सम्पन्ध नहीं। वे शरीर को श्थिर रखने से शरीर को सम्ध रधने वाले आयवेंट शास्त्र के विषय हैं। इच्छापूर्वक चेष्टाये —श्रपने हेतु श्रीर परिसामी के कारण तीन प्रकार से कही जाती हैं। यद्यपि सारी चेप्राओं में शरीर आधार रहता ही है परन्त फिर भी विशेष लहाओं के कारण इनके ये तीन वर्ग किये गये हैं। ये हैं-शारीरिक, चाचिक और मार्गिक । इन चेएाओं में बरे भले का. फलाफल का, लामालाम का, तथा उद्देशनुद्देश्य का प्रश्न उठता है। मानव समाज में बरावर उसका विचार होता रहा श्रीर जब तक संसार है बराबर होता भी रहेगा। इन्हीं बातों का विशेष विचार च्यारे किया आरोगा ।

# द्वितीय सोपान

### कर्म में नीति-अनीति का विचार

पूर्व यह कहा जा चुका है कि चेएा श्रथवा कमें दो प्रकार का है। इच्छा पूर्वक किया हुआ और अनिच्छापूर्वक किया हुआ। इच्छापूर्यक होने पान कर्म में दी कर्म-वीमाला का वदन उडना है, श्रानिद्धापूर्वक किये गय कर्म में नहीं। नीति श्रनीति श्रथीत कर्स्वयाकर्सव्य का विचार तो सर्वया इच्छाप्विंग चेष्टा से ही सम्बन्ध रकता ही है। कर्म में नीति क्या है ? इस पर थोडा सा विचार श्रोचित है। क शंध शब्द का व्यवहार किये जाने याने कर्म के लिये प्रयुक्त होता था। विश्वदृह्यमें कर्तात्र्य कर्म के लिये भर्म और अकरणीय के लिये अभर्म का व्यवहार ग्रह्मा हेबा जाता है। धर्म क्या है और अधमें क्या है ! इस विषय का धिशचन एक स्वतंत्र दर्शन ही है। नीति शन्द संस्कृत का है। इसका प्रयोग संस्कृत-साहित्य में राजनीति के शर्थ में प्रस-बित था। कर्त्तस्याकर्तस्य का विवेचन संस्कृतमें धर्मशास्त्र के नाम से गृहीत था। श्राज भी नीति का अर्थ साधारण व्यक्ति राजनीति क्षेते हैं । अब कोई यह व्यवहार करता है कि श्रमक ध्यक्ति तो नीति चलता है तो उसका श्राभगय गजनीति श्रयवा चालवाजी से ही रहता है। परन्तु विद्यवन नीति शब्द में ही कर्तत्र्य श्रीर सदाचार श्रधवा कर्तत्र्य विचार का सहारेश -मानते हैं। इस लिये वर्तमान समयमें दार्शनिक दृष्टि से कतंत्व. सदाचार, धर्म आदि के लिये नीति का ही व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर भी नीति से ही अर्थ अभिन्नेत है। नीति के

विषय में करावोह करत हुये विचारक का ध्वान नीति-मीमासादर्शन की और स्वभावत आहुए होता है। इस विद्यान का मनीवहान और अध्यास विद्यान से सम्बन्ध माना जाता है। आजकल सुद्ध विचारक हुने स्थलक करने का साहत है।

करने को हैं। नीति मीमासा दर्शन का सम्बन्ध वास्तव में यदि देखा जावे तो मानद न नीतन व्यदहार खीर कर्तन्य से है। इसका प्रधान कार्य मानव की क़तश्वता दिग्धिति, सदक सामर्थ्य तथा प्रतिदन्धों के खजुसार तथ्य और खतब्य का निर्णय करना है। यह सर्वारज्ञता न विषय की प्रकाश में नृताता

है। हम सभी मला, बुरा, सही श्रीर राजत श्रादि शब्दों का स्वयक्षार फरते हैं। परन्त इनका वास्तविक श्रर्थ क्या है

श्रं र जब हम इनका उच्चारण करत हैं तो उससे क्या श्रमिमेत है, इनका विचार इस शाख का श्रावश्यक श्रह है। यह
मला श्रोर सत्य के सभी श्रहों पर प्रकाश डालता है। करियमीमांता-व्यान के विचार्य विषय संदोप में तीन वर्गों में विभाकिन किये जा सकत है। प्रथम विभाग इस धारणा से
संबन्ध रखता है कि यस्तुत. भ्रला, बुरा श्रीर उचित, श्रतुचित
तथा सही श्रीर गलन क्या है? इनका वास्तविक स्वभाव क्या
है। जब लोग किसी वस्तु एवं क्यों को सम्ब्रा श्रया प्रथम

यलत श्रथवा सही, मली श्रथवा जुरी कहते हैं तो उसका क्यां प्रयोजन रहता है—इत्यादि। दूसरा विभाग यह बतलाता है कि यह मान लिया जात्र कि सत्य श्रमत्य, कर्तव्याकर्त्त य का निर्णय हो भी जाते परन्तु वह निर्णय हमारे विचार में किस प्रकार श्राता है श्रीर हम श्रपने विचारशक्ति के किस भाग से उसका समुचित निर्णय कर लेते हैं। वह-निर्णय क्या है। वर्ग नीति-मीमांसा का है नीतिनिर्णय के साधन श्रथवा मान-दएड एवं स्तर का निर्धारण करना। इमें मान लिया कि यह भी पता चल जावे कि श्रम्क कमें उचित या श्रनुचित है पर-न्तु उसके श्रीवस्य श्रमीचित्य का निर्हाय किस मानदरह से होता है. ऐसे कुछ आधारभून सिद्धान्ती अधवा साधनी का निर्धारण करना आवश्यक है। विना कोई ऐसा आधारस्तम्म वनाये हुए इस कैसे कह सकते हैं कि यह कर्स उच्चत अथवा यह करों अनुचित है। नीति-मीमांसा दर्शन का कर्म ऐसे निर्दे-शक सिद्धांती, जिनसे सत्यासत्य भले बुरेका निर्णय हो, निधारण करना भी है। क्योंकि यह नीति विषय के सिद्धातों के स्थापन का विद्यान है। बहां तक साधारण चेप्टाओं का संबन्ध है कोई सिद्धांत निर्धारण की आवश्यकता ही नहीं। परन्त जिन चेष्टाश्रों के साध 'चाहिये" श्रथवा "नहीं चाहिये" का सम्यन्ध है बहां पर सिद्धांत निर्धारण परमावश्यक है कर्तब्य-विज्ञान को वास्तव में यदि देखा जावे तो ''चाहिये" का विज्ञान है। इस चादिये के ही अर्थ की संस्कृत के 'तब्य' और ''अनी-यर" प्रस्तय व्यक्त करते हैं। श्रवेजी का Ought, due आहि भी इसी भाव का व्यक्तीकरण करते हैं। "चाहिये" देखने में

जिसको इम निश्चित नैतिक निर्णय कह सकते हैं। तीसरा

बहुत साधारण है परन्तु श्रर्य श्रीर भाव की हिए से बहुत ही ज्यापक है। इसमें, याहव होना, ठीक, न्याय्य, डांचत, समर्थ होने, श्रीर संभाव्य होने के भाव किये हुए है। जब किसी कमें के साथ "चाहिए" जग जाता है। उससे यह भाव निककत कमें है कि इस कमें के करने में व्यक्ति याह्य है। उहां तक कमें का सम्बन्ध है वह ठीक, न्यायसंगत, श्रीचित्यपूर्ण है। साथ, ही साथ करने की वाहचना होने पर भी यह करने वाले की म्यामध्ये के याहर नहीं तथा वह करने में संभव है। आंग्जभाषा में Ought के अन्दर भी कुछ यही भाव है। उसका due पद जिससे duty बनता है भी बहुत व्यापक है। किसी action के साथ Ought के प्रयोग में उसके right, due, obliged to, जोट just होने का माथ पाया जाता है। इन्हीं का प्रायः कर्तव्याक्तंत्र्य निर्माय करते समय विचार भी किया जाता है। इन्हों के सांगोपाङ्ग विचार का नाम फर्तव्य-विचार-विद्यान भी है। इस "बादिये" को किस प्रकार निर्मात किया जावे बोर "नहीं चाहिये" को किस प्रकार निर्मात किया जावे बोर पनहीं चाहिये" को किस प्रकार किया अपने इसके विचार में विविध इप्टियं वन जाती हैं। विचार के इप्टिमेद से विचार

में भी भेद जाजाते हैं। यद सर्वसाधारण को जात है कि वही

कार्य करना चाहिए जो मला हो। परन्तु जय किसी विष्ठ से विद्य स्यक्ति को यह कह दिया जावे कि जीवन के प्रत्येक त्त्रण में प्रत्येक त्राण हों जो हम से प्रकार विचारधारा को दीवात है, समाधान सोचता है, किर भी सन्देह में पड़जाता है कि क्या करना चाहिए शीर क्या नहीं करना चाहिए । यहीं कारण है कि प्रत्येक स्वक्तिय की कि मां प्रत्येक कारण है कि प्रत्येक स्वक्तिय की कि मां प्रत्येक कारण है के स्वयं में उपामेह पेदा हुआ। भारत में गीत और प्रदेश के विचय में उपामेह पेदा हुआ। भारत में गीत और प्रदेश के उदाहरण है। 'चाहिये की स्वम्मत तत्य पस्तु का विचार सभी जातियों में पाया जाता है। यदाप जो वात एक जाति में नीतिय ही हिए से चाल है वही हुसरी में निरिक्त है किर मी कि हों। मानवजीवन

विचार सभी जातियों में पाया जाता है। यद्यपि जो वात एक जाति में नीति की दृष्टि से चालू है वही दूसरी में निपिद्ध है, फिर भी किन्हों मूल-सिखांतों में ऐक्य भी है। मानवजीवन के खादिम काल से इसका विचार होता खाया है। और होता भी रहेगा। मानवजीवन में किसी विषय की प्रवृत्ति स्वाभा-विक है। इन्द्रियों का व्यापार सांसरिक विषयों में बेलटके होता रहता है। उनके ज्यापार स्वायो पियो श्रीर मीज उडायो के विषय में यसावर खालू रहत हैं परन्तु यह खानो पियो की सारी महील निर्माध खलने लाग तो स्वसार में कीई व्यास्था ही नहीं रहताये। इत्यों की व्यापार में उड्डामता समाज में अवनंत करा को स्वास्था हो की तो समाज हुं ख के गड्डे म निरुक्त हिसों के चलती नहीं। यदि खले तो समाज हुं ख के गड्डे म निरुक्त हिसों के चलती नहीं। यदि खले तो समाज खा स्वास्थार व्यास्था श्रीर श्रास्मित्यश्रवा जो कि समाज का श्रावश्यक तम्य है, के लिये इत्यूषों के व्यापार पर मित सेव लगाने की श्रावश्यकता है। इत्यूष्टियापार की उद्दामता पर चाहिये श्रीर का चाहिये का पत्र मितन्य ही सहाचार-विद्यान श्रीर कर्चन्याकर्ज-यविज्ञान श्रायवा नीतियद्वान का बीज हैं। माण्यमें की भोगानक मन्त्रीत्व समाविक्य श्री महत्त्व स्वासित होती रहती हैं परन्तु उन का निवश्य ही महत्त्व लगामकारी है। यह मनुचियों का निवश्य ही नीति का नियारित है।

ये प्रवृत्तियें फिस आधार पर नियमित की जायें और इन इन्द्रियों के प्रयेक कमें को फिस प्रवार विचार कर, यह करने योग्य है या खागने योग्य है, का निर्णय करना चाहिये जादि के विषय में एक साधारण विचार साशीरक और ज्यायहारिक इंदिकीय को लेकर सुज्याद का है। इस विचारधारा का प्रय यह सुकान है कि जिसके करने में सुख हो यह करना चाहिये जम्य नहीं। परन्तु यह सुख अपना अथवा इसर का देखकर कर्तव्य का निर्णय किया जाये—यही पर विचार में दो आगायें होजाती हैं। एक पद्म यह कहता है कि अपना सुख जिममें हो यही कमें करना चाहिए और दूसरे इस दिशा में आते वढ़े हुए अनु गया जन कहत है कि जिस कमें के करने में दूसरों का सुख हो यह करना चाहिए। यदि अपने सुख का विचार व्याकर्त्तव्य का विचार करताचाहिए। कर्तव्याकर्त्तव्य के तिर्हाय में बस्तुत: यद सुख क्या है ? इसने भी बड़ा अगड़ा किया। पारवात्य विद्वानों में तो सारा सगढ़ा इसी पर आधा-रित है। कर्चव्यमीमांसाशास्त्र के विषय में यह विविध धाराये राही ही नहीं ही सकतां थीं यदि अंब्रज़ी का बहुर्य के श्रीर अवकटार "good" शब्द इस मापा के कीप में न होता। इस good के अनेकार्थ हैं अत: क्षोगों ने अपनी तरफ इसे खींच कर श्रुपते द्वार्यं कर्त्तस्याकर्तात्य के निर्णय काइसं श्राधार बना-या। क्या कर्म करना चाहिये ? क्या नहीं ? इसका उत्तर दिया जाता है कि जिससे अपना और जनता का भला 'good' हो। इस पद का तात्पर्य सुख है यह श्रर्थ लेकर एक विचौरधारा बनायी गयी कि जिसमें अपता सुख अथवा सार्थ हो वह कर्म करना चाहिए अन्य नहीं। इस धारा ने यह विचार जनता की दिया कि मनुष्य खाभवतः खार्थी है। खार्थ के विना वह कछ भी नहीं करता। खार्य ही उसका उद्देश्य है श्रीर उसी की सिद्धि के लिये सब कुछ करता है। यह खार्थ उसका श्रपना सब है और यही उसके नीति अनीति निर्धारण का मान-दएड है। इसरी विचारधारा ने भन्ना (good ) का अर्थ परोपकार अर्धात् दूसरों का सुख अर्थ लिया और धतलाया कि हमारे प्रत्येक कमें का मानदर्गड खोपकार के लाथ परी-पकार होता चाहिए। मनुष्य समावतः स्वार्थी नहीं परीयकार बृत्ति वाला है। तीसरी विचारधारा ने पूर्वीक पद की संगित इस मकार लगायी कि भला वह है जो उचित और न्याग ( Right ) हो । मनुष्य स्वभावतः विचारवान् प्राणी दे शतः उसका कार्य योक्तिक श्रोर बुद्धिसंगत होना वादिए। यह यात र्जाचत और न्याय विचार में ही चरितार्थ हो सकती 🔓 भीर यही भन्ना कहाजा सकता है। इसके मानने वाले कहते हैं कि प्रतिक व्यक्ति को यही कमें करना ठीक है जो योक्तिक (Reasonable ) सस्य और न्याय (Right ) और समुचित ( like ) हो । ये सब माबी को मानवता में सिशिविए कर उसे ही मानवरड मानते हैं अधीत जो कम मनुष्योचित हो वही करता चाहिए इतर नहीं। अन्य विचारफ यह मानते हैं कि (भला) का निर्णय केवल उपकरकों से ही नहीं होता है। भला स्वयं भला ही है। उसका भलापन उसी के अन्दर है। इस लिये प्रत्येक श्रव्हे कर्म स्वयं श्रपने स्वमाव से ही भले हैं। भवा वही होता है जो अनिवार्ष और स्वयं उचित हो। मनुष्य को कर्त्तव्याकत्तंव्य का विचार केवल सब खादि पर ही मही करता चाहिए पहिक प्रत्येक युद्धियुक्त कर्म "धर्म" (duty) है देला समक्ष कर करना चाहिए। कर्चव्याकर्त्तव्य के निये यह अपने में दी उद्दिए और चरितार्थ अर्थात Duty-an-endin-itself है । इसके श्रतिरिक्त एक विचारसरकी आध्यात्मिक क्षि वालों की है. जो इन सभी का समन्वय कर के इस स्नोक श्रीर परलोक सम्बन्धी मानवजीवन के उद्देश्यों को ब्यान में रखकर कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय का स्तर निर्धारित करती है। इसकी घोषणा यह है कि संसार में केवल श्रपना साथे ही

सिद्ध होसके यह असंभव है और सुख अपना ही हो यह किसी सीमातक संभव होते हुए पेकान्तिक असन्त सम्बन्धी

ये ही सभी दार्शनिक वारों और विद्यानों के विषय में वर्ती जाती

है कि इस जड़ जगत के समस्त पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वे इमें प्रत्यवात: दिखतायी पहुत हैं। इससे श्रतिरिक्त श्रीर कोई वस्तु इसके परे उनमें नहीं है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो उसे पाच भौतिफ तत्वों का गोला मानते हैं और ऊष्ण-ता, प्रकाश, गुरुत्व, दूरी श्रीर श्राकर्षण श्रादि गुणुधर्मी की ही परीन्ता साधारणतया करते हैं। पानी जीर हवा की देख-

हैं। ये दृष्टियें जगत् अधना किसी वस्तु को देखने में जो दृष्टिभेद होता है उन पर आधारित हैं। पहिली दृष्टि तो यह नहीं भक्ता कहा जा सकता है। इसके मानने वाले कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पद्दी कर्स करना टीक है जो यौक्तिक (Reasonable) सत्य झीर न्याय (Right) और समुचित (like) हो। ये सब भावों को मानवता में सचिविष्य कर उसे ही मानवर्ड मानते हैं अर्थात जो कर्म मनुष्योचित हो वही करना चाहिए इतर नहीं। अन्य विचारक यह मानते हैं कि (भला) का निर्णय केवल उपकरकों से ही नहीं होता है। भला स्वयं भला ही है। उसका भलापन उसी के अन्दर है। इस लिये प्रत्येक अच्छे कमें स्वय अपने स्वभाव से ही भने हैं। मला वही होता है जो अनिवार्य और स्वयं उचित हो। मनुष्य को कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार केवल सुख आदि पर ही नहीं करना चाहिए परिक प्रत्येक युद्धियुक्त कर्म "धर्म" (dhty) है ऐसा समक्ष कर करना चाहिए। कर्सव्याकर्सव्य के लिये वह अपने में ही उद्दिए और चरितार्थ अर्थात् Daty-an-endin-itself है। इसके अतिरिक्त वक विचारसरशी आध्यारियक दृष्टि वालों भी है, जो इन सभी का समन्यय कर के इस लोक श्रीर परलोक सम्बन्धी मानवजीवन के उद्देश्यों को ध्यान में रसकर फर्तब्याकर्तव्य के निर्णय का स्तर निर्धारित करती है। इसकी घोपणा यह है कि संसार में केवल छापना स्वार्थ ही सिद्ध होसके यह असंभव है और सुख अपना ही हो यह किसी सीमातक संभव द्वीते हुए पैकान्तिक श्रह्मन्त सख सी अनुभव के विपरीत बात है। परोपकार और निकासमान से कर्तव्य का पालन तथा मानवता ये सब मानवता में ही त्राजाते हैं। मानवता का जदय यही संसार नहीं ह्यांगे का जीवन भी है। अतः उसके उद्देश्य की पूरी छान बीन करके नीति का निर्णय होना चाहिए। नीति का दार्शनिक स्तर पर निर्णय करते हुए विपश्चितों की साधारखतः तीन दृष्टियें हैं।

ये ही सभी दार्शनिक वादों श्रीर विद्यानों के विषय में वर्ती जाती हैं। ये दृष्टियें जगत श्रथवा किसी बस्त को देखने में जो रिष्टिभेद होता है उन पर आधारित हैं। पहिली हिए तो यह है कि इस जड़ जगत् के समस्त पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वे हमें प्रत्यत्तत: दिखलायी पढ़ते हैं। इससे श्रतिरिक्त श्रीर कोई वस्तु इसके परे उनमें नहीं है। जब हम सुर्य को देखते हैं तो उसे पांच भौतिक तत्वों का गोला मानते हैं और ऊष्ण-ता, प्रकाश, गुरुत्व, दूरी और आकर्षण आदि गुणधर्मी की की परीक्षा साधारणतया करते हैं। पानी और हवा को देख-कर उसके गुणों पर ही विचार करते हैं। यह वाहरी विवेचन केवल आधिमीतिक विवेचन कहा जाता है। विद्यान-र्संबन्धी दोन्न में रसायनशास्त्र, पदार्थविद्यानशास्त्र स्त्रीर विद्यविद्या आदि विद्यानों का विचार इसीप्रकिया से होता है। उक्त रिको छोड़कर जब यह विचार किया आता है कि जड़ जगत के मूल में क्या है ? इनका व्यवहार केवल इनके गण धर्मी पर ही आधारित है अथवा इनको किसी तत्व का आधार भी है तो आधिमीतिक प्रक्रिया से कुछ आगे बदना पढ़ता है क्योंकि उससे फिर यह कार्य नहीं चलता। इस दृष्टि के अन-सार जोग जब सूर्य पर विचार करते हैं तो यह कहते हैं कि यह भौतिक पिएड एक सर्व नामी देव का श्रधिप्रान है। इसी देव के कारण इस चैतन्य-ग्रन्य गोले के सारे व्यापार-कलाप होते रहते हैं। प्रकारान्तर से यो कहना चाहिए कि जब एक अत्यन्त साधारण व्यक्ति जो बज्र देदात का रहने वाला है स्त्रीर गाड़ी के इञ्चन को भली प्रकार समस्ता नहीं, उसे देखकर यह मानता है कि काली मार्र इस इझन को चला रही है। यह यह नहीं समभ्रता कि यह कार्य भाग का है। इसी प्रकार इस दृष्टिवाले सोग पानी द्वया, पेड़ श्रादि सभी पदार्थी में देव की

कर्म-मीमांसा

38

कल्पना करते हैं। इनके अनुसार ये देव ही इन पदार्थी के व्यापार को सलाते हैं। किसी वस्तु पर वृद्धि को व्यायाम से बचाने का यह मार्ग एक अत्यन्त सरहा साधन है। यदि जल को दो घायव्यों श्रीर विद्युत के संमिश्रण का परिणाम वतलाया जावे तो श्रत्यन्त साधारण जन यह समभने का कप्ट नहीं करते, परन्तु जल में एक देवता है, यदि ऐसा कहा जावे तो उनकी युद्धि में सदिति बाजाता है। यह दृष्टि ब्याधिदेविक कही जाती है। लेकिन कर साहि के सहस्रों कर पदार्थी में हजारों स्वतंत्र देवता न मान कर, मानव शरीर में रहने वाले चेतन ओवों के ब्रतिरिक्त पक महती सर्वशिकशानिनी चित् शक्ति है, जो समस्त बाह्य-सृष्टि का संचालन करती है और स्वयं इन्द्रियातीत है, उसके विना संसार का कोई कार्य नहीं चलता। ऐसा माना जाता है तो हसे बाह्यात्मिक दृष्टि कहते हैं। ये तीनों पद्मतियें विद्वानों द्वारा किसी भी दार्शनिक विचार के निर्णय में वर्ती जाती हैं। भारतीयों ने इनका अन्वेपण बहुत पहले किया था। योरप में इनके आविष्कार का धेय आगस्ट कमदे को है। कमटे के विचारानुसार मानवी ज्ञान के विकास की चाहे यह किसी विषय का हो, प्रथम सीढ़ी आधिदेविक विचार पद्धति है और दुसरी सीढी श्राध्यात्मिक है। सबसे परिमाजित और उपयोगी तीसरी सीढी है जो आधिमौतिक है। इसका यह विचार क्यों है ! इसनिये कि यह विकास के सिद्धान्त का हामी है। भार-तीय परम्परा का उससे यही मतभेद है कि यह प्रथम सीढी को मौतिक, दूसरी को आधिदैविक और तीसरी अस्तिम की आध्यात्मिक कम देवी है। इसके अनुसार तीनों का ही साम-न्यय परमावश्यक है। धन्हीं र्राष्ट्रयों से यहाँ पर श्रोहासा विचार नीति तत्व पर किया जाता है। पहला विचार आधि-मौतिक सुखवादियों का है। वे कहते हैं कि आधिमौतिक

दृष्टिसे केवल सांसारिक युक्तियाद को लेकर कर्म-श्रकमें शास्त्र का निर्णय किया जा सकता है। इसके विवेचन के लिये अध्यातमशास्त्र की कोई आध्ययकता नहीं और न कोई जरू-रत है पारलीकिक विषयों पर ब्रास्था रखने की। किसी कर्म के भले या बुरे दोने का निर्हाप उस कमें के बाह्य परिणामों से, जो प्रस्यक्षीभून है किया जाना चाहिए। मनुष्य संसार में जो कर्म करता है सुप्र के लिये करता है अथवा करता है दु:ख के निवारणार्थ । मनुष्य जीवन का परमोहेश्य सब मनुष्यों का पेहिक सख ही है। जब कि सब कमी का श्रन्तिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है तो फिर नीति-निर्णय का भी सचा मार्ग यही होना चाहिए। लोक में मही शक्त की भी होती हुई यदि गाय अधिक दूध देती है तो उसे ही लोग अच्छी गाय समभते हैं। इसी प्रकार जिस कर्म के करने में सखीय-लब्धि और दुःख प्रतीकार अधिक हो इसी को नीति के विचार से श्रेष्ठ और करणीय समभना चाहिए। इस प्रकार याद्य सय-धाद और कर्मी के बाह्यपरिग्राम के सिद्धान्त को मानने में मतेक्य होते हुए भी इस विषय में मतभेद है कि जिस आधि-भौतिक सुख के आधार से नैतिक कर्म अकर्म का निर्णय किया जाता है, वह किसका है ? स्वयं श्रपना है या दूसरे का, एक व्यक्ति का है अथवा अनेक व्यक्तियों का। संदोप में सप विचारों का वर्गीकरण तीन में ही किया जा सकता है। पहले वर्गका कथन यह है कि स्वार्थ ही अपना परम उद्देश्य है। परोपकार श्रीर परलोक श्रादि विडम्बनामात्र हैं। श्रध्यात्म का प्रचार और तत्सम्बन्धी शास्त्रों की रचना धर्न लोगों ने आपने उदरदरी को दगी से भरने के लिये की है। इस दनियाँ में बस्तत: खार्थ ही सत्य है और जिस उपाय से खार्थसिदि होसके अथवा जिसके द्वारा अपने सांसारिक सुस में वृद्धि

हो, उसी को ग्यार्य, प्रशस्त और श्रेयस्कर कहना चाहिए।
यह विचार चार्याकमत से मिलता है। चार्याक का विचार
सी देसा ही था। इसके अनुसार शरीर मस्मीभूत होने वाला
है। आहाा इसके अतिरिक्त कोई पृथक् तत्य नहीं, यह भी
शरीर के साथ ही नए हो जाता है। इस कोक ये अतिरिक्त
परलोक श्रथवा दूसरा जन्म श्रादि कुछ नहीं। जयतरक यह
स्रारीर स्थित है तयतक ऋणु लेकर भी श्रानन्द मनाना चाहिए
क्योंकि मरने पर कुछ नहीं। यह प्रथम श्रेणी का विचार

मार्ग है।

श्रीत खुले तौर पर प्रकट खार्थ संसार में बहुत काल तक चल नहीं सकता, इसलिये उसे सिद्ध करने के लिये कुछ उपाय करना पढ़ता है। यह अगुभव सिद्ध बात है कि वाहा-सुख प्रत्येक को इस होता है तो भी जब हमारो जुल अगों के सुखोपकिन्ध में वाधक होता है तब वे लोग हमारे इस सुख में भी बिना बिग्न उपस्थित किये नहीं रहते। इसलिए देसी परिस्थित में कई अधिमूत्विदों का कथन है कि यद्यपि बहुआ

गहित श्रौर जद्यन्य कोटि में माना जाता है तथा ६से कर्तब्य-निर्णय में श्रस्यन्त त्याज्य गिना जाता है। यह निरूष्टस्वार्य का

पारास्थात म कर आध्मतावदा का क्या है कि यदाप बहुआ क्याना सार्य साधन ही समैदा उद्देश्य है किर भी सब लोगों को अपने समान ही सहित्यत देनी पहती है। यिना देसा किये सुप्त मिलना संभव गहीं। इसित्ये अपने सुख के लिये ही दूरदर्शिता से अन्य लोगों के सुख का भी प्यान रखना खाहिए। वह आधिभौतिक सुख्वादियों का दूसरा वर्ग है। ये लोग पूर्व पूर्व में भौति यह नहीं कहते कि अपना सार्थ है वे केवल नीति निर्धारण का स्तर है पहिक घोड़ासा दूसरे का भी स्वायं देखते हैं और यह भी स्तित्य कि यह विना पेसा किये अपना स्वार्थ है केवल नीति निर्धारण का स्तर है पहिक घोड़ासा दूसरे का भी स्वायं देखते हैं और यह भी इसित्य किये थे भी कहर

जहाँ पूर्व वर्ग की दृष्टि में श्रहिसा का मानना कुछ अर्थ नहीं रयता है वहाँ इनकी रुष्टि में उससे यह तात्पर्य प्रकट होता है-कि यदि में किसी को मारूंगा तो वे भी मुक्ते मारेंगे और मुक्ते परिणामतः अपने सुखों से द्वाथ धोना पहेगा, अतः यही दीफ है कि अपने स्वार्थ की हाए से शहिसा का किसी सीमा तक पालन करना ही चाहिए। कहीं भविष्य में हमारे लिये भी दः प्रन पैदा हो जावे, इस लिए ये लोग दूसरे की दुःय देना उचित नहीं समभते । हमें दुःखं हमा तो हमें रोते हैं । दूसरे को हुआ तो हमें दवा आती है। यह इसलिये नहीं कि यह दःशी है यटिक इसलिये कि हमारे मन में यह भय रहता है कि इमें भी पैसी खबस्था में न क्राना पड़जावे। परीपकार, उदा-बता, दया, मनता, कृतधता, नम्नता, मैन्नी ब्रादि जितने भी गुण लोगों के सुखों के लिये आवश्यक हैं वे सब स्वरूपत: स्वदु:ख-नियारणार्थ हैं। कोई किसी को दान देता या प्यार करता है ठो केवल इस दृष्टि से कि अवसर आने पर वे भी मुक्ते देंगे और प्यार करेंगे। यदि अन्य कुछ न सही तो इतना तो ऐसा करने वाले के मन में अवश्य रहता है कि लोग उसे अच्छा बादमी कहेंगे। परोपकार श्रीर परार्थ दोनों शब्द भ्रान्ति-मलक हैं। यदि कुछ तथ्यभृतवस्त इस संसार में है तो वह है अपना स्यार्थ । तथा स्यार्थ , का तारपर्य है अपने लिए सुख प्राप्ति श्रथवा श्रपने लिये दुःख निवारण । माता यदि वच्चे को दूध पिलाती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह बच्चे पर र्भेम रकती है, इसमें सद्या कारण है कि उसके स्तनों में दध भर आने से उसे दृ:ख न होतावे। इस दु:ख की निवृत्त्वर्थ बहु बच्चे को दुध पिलाती है। इसलिये सारभूत वात यह है कि नीति के निर्णय का स्तर अपने स्वार्थ की मासि ही क्यों न हो

षडते हुए इंग्लैएड में हाव्स और फ्रांस के विद्वान हत्वेशियस ने

व्यापारों की कोई मर्यादा निश्चित कर उसने अनुसार ही यतेना चाहिए। इसी में कल्याण है। तय प्रत्येक मनुष्य इन मर्यादायों का पालन नियम के रूप में करने लगता है। ये मर्यादायें ही शिष्टाचार से. रीत्यन्तर अथवा प्रचलन से सहद हो जाया करती हैं। इन मर्वादायों की संख्या ऋधिक हो जाने से इन्हीं का एक शास्त्र वन जाया करता है जो नीति शास्त्र श्रथपा धर्मशाल के नाम से पुकारा जाने सगता है। कई सारतीय भी इसी धारणा को लेकर यह कहते हैं कि पूर्व समय में विवाह की प्रथा नहीं थी। इसका प्रचलन सर्वप्रथम श्वेतकेत ने किया। मदिरापान निषिद्ध नहीं था शकाचार्य ने इसे निपिद्ध उदराया । इस प्रकार इन्द्रियों के व्यापार के निय-मन का विकास कमश्रः हुआ। श्राधिभौतिकवादियों का तीसरा वर्ग यह है जो यह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से केवल स्वार्थी नहीं हैं, उसमें परार्थ भी स्वामाविक है। उनके अर्जुसार ऊपर कहा गया दान्स का विवार सर्वेया असमीचीन है। हाम्स का यह नीति-

उत्पन्न होने वाली मनोवृत्तियों की प्रवलता के अनुक्र हुआ करता था। परस्त शर्ने: शर्ने: कुछ काल के अनन्तर यह मालुम होने लगा कि इस प्रकार का मनमाना वर्ताय श्रेयस्कर नहीं; श्रीर यह निश्चितसा जान पढ़ने लगा कि इन्द्रियों वे स्थाभाविक

यह प्रतिपादन किया है कि मनुष्य केवल विषयसुख्यमय स्वार्थ के सांचे में ढला हुआ एक पुतला है। हान्स ने अपने विचारों का स्वधीकरण करते हुए यह स्वीकार किया है कि असम्य तथा जंगली अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण समय २ पर

धर्म ज्योंही प्रसिद्धि पाने लगा बटलर जैसे विचारवान विद्वानों ने इसका की तोड़कर सएडन कर दियाथा। उसने यह सिद्ध किया कि मनुष्य का स्वभाव केवल साथीं नहीं है, साथी के साथ ही उसमें निःसर्गतः भूत-दया, वेम श्रीर कृतवृता श्रादि अण भी हैं। किसी व्यवहार कमें का निर्णय मनुष्य के केवल स्वार्थ गुण पर ही भहीं करना चाहिए, इसके लिये उसके परो-पकार अर्थात् परार्थ गुण पर भी घ्यान देने की आवश्यकता है। दुरदर्शीम्वार्थ भी इस नीतिमीमांसा में ठीक मार्ग गर्दो । जब ब्याघ्र जैसे फर धार्मी में भी श्रपने बच्चों के लिये प्रेम देखा जाता है तो फिर यह कैसे माना जा सकता है कि मानव स्व-माय से स्वार्थी ही है। प्रसिद्ध वेदांती आनन्दगिरि ने भी दुग्दर्शी स्वार्थवादियों के अनुसार ही युक्ति ही है। वेदान्त के शांकरभाष्य को खोलते हुए उन्होंने लिखा है कि जय मनुष्य में फरणावृत्ति का उदय होता है तो उसे दृश्य मालम पहता है. उस द:ख को हटाने के लिये ही वह लोगों पर परीपकार और दया किया करता है। इससे यह हात होता है कि बातन्दगिरि ने सब कर्मी को स्वार्थमूलक दिखलाकर उनके स्वाग का उप-देश किया जिससे उनका अधूरा संन्यासवाद कहा हो सके। चुद्दारएयक उपनिषदु में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश करते हुए भी लोगों की प्रवृत्ति को स्वार्थ मुलक ही दिखलाया है। पान्त याह्यदक्य के स्वार्थ का वही तारुपर्यनहीं जो हेल्वेशियस श्रीर हाग्स के स्वार्थ का है। श्रस्त, जो भी हो श्राधिमीतिक वादियों में एक तीसरा वर्ग भी है जो परोपकार और परामर्थ को भी मानवस्त्रभाव मान्ता है और उसे कर्तव्य-मीमांसा में आधारभूत मानता है। यह वर्ग भी आधिमीतिक सुखवादी ही है परन्तु दूसरे वर्ग से इसका इतना ही मेद है कि यह नीति निर्णय में स्वार्थ के साथ ही परीपकार पर भी

ध्यान देता है और स्वार्थ के समान ही परार्थ को भी मन्त्रप्य में स्वाभाविक मानता है। लेकिन यह भी स्वार्थ झौर परार्थ दोनी को ही सांसारिक सुखवाचक मानते हैं, क्योंकि सांसारिक सुख से परे कुछ भी नहीं है, ऐसा इस पर्न के लीगों का विचार है। परन्तु जय स्वार्थ श्रीर परार्थ में भ्राग्हा पह जावे तो किधर के पलड़े पर होना चाहिए इस विषय के उपस्थित होने पर इस वर्ग के लोगों का मानाइत्रा परार्थ भी स्वार्थ से श्रधिक महत्व नहीं रखता। सामान्यतः स्वार्थ स्रोर परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ भी करता है, यह समाज के दित के लिये दोता है। यदि कोई ब्यक्ति धनसंग्रद करता है तो उससे समस्त समाजका भी दित होता है.क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह को फहते हैं, और उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति यदि इसरे को विनाहाति पहुँचाये हुए अपना २ हित करने लगें तो पूरे समाज का दित दोगा। इसलिये इस वर्ग के अनुयायियों का विचार है कि अपने सुख की ओर दुर्लस्य करके यदि कोई ब्यक्ति जोकदित का कुछ कार्य कर सके तो ऐसा करना उसका कर्चव्य होना । परन्तु यदि स्वार्थ परार्थ में विरोध खड़ा होजावे तो वे जोग स्वार्थ की ही मदाव हेंगे, इनकी ट्रि में परार्थ की कोई श्रीप्रता नहीं है। ये फहते हैं कि मतस्य को अपनी समस्त के अनुसार खार्थ-परार्थ की श्रेष्ट्रता का विचार करते रहना चाहिए परन्तु दोनी के पत्तावत का निर्णय करते समय स्वार्थ पर ही फ़रुना चाहिए। यदि स्वार्थ छौर परार्थ का बनावन किसी समय बरावर हो तो उस समय ये लोक-दित के लिये श्रपने स्वार्थ का तनिक त्याग भी करने को तैयार नहीं होंगे। इनके लिए सस्य की ग्ला में राज्य श्रीर प्राण तक का स्थाग तो दूर रहा, ये तद्र्य घोड़ी भी ऋपनी द्वानि नहीं उठा सकते। यदि कोई मनध्य उदारभाव से परार्थ प्राणी-

ही इनका ध्येय होगा। ये स्वार्थ और परार्थ को तोलकर चातुर्य से श्रपने स्वार्य का निर्णय किया करते हैं —इस्रांत्रये ये उच्चस्यार्थवादी हैं। इस प्रकार श्राधिभौतिकसुखवादियों के संचेष में केवल स्वार्थवादी, इरदर्शीस्वार्थवादी और उच्च-स्यार्थवादी तीन वर्ग हुए। इन तीनों वर्गों के ऋतिरिक्त एक और वर्ग भी है जो इनस प्रगतिशील और इन सभी में थेष्ठ है। इस वर्ग के कुछ विद्वान् यह कहते हैं कि "एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, सब मनुष्यजाति के श्राधिमौतिक सुख दु:ख के तारतम्य को देख कर ही नाति अनीति का निर्णय, करना चाहिए"। एक ही कृत्य से एक ही समय में समाज के अथवा संसार के सब लोगों को सुख होना श्रसंभव है। एक ही वस्तु किसी के लिये दु: पदायी श्रीर किसी के लिये सुखावह ही जाती है। इसनिये यह नहीं कहा जासकता कि कर्म-श्रकर्म-शास्त्र सभी के लियं उपयोगी द्वीगा श्रीर इसी हेतु से "सब लोगों का सुख" इन पदों का ऋर्थ ऋधिकाश लोगों का श्रधिक सुख करना चाहिए। जिससे श्रधिकांग लोगों को अधिक सुरा हो उसी गत को नीति की दाए से उांचत स्रोर ब्राह्य समस्ता चाहिए। तदनुकृत ही ब्राचरण करना संसार में मनुष्य का वास्तविक कर्तब्य भी है। तृतीय वर्ग से इसकी विशेषना यह है कि इसमें स्वार्थ श्रीर पगर्थ का मगड़ा पहने पर परार्थ को महत्व दिया जाता है। भारत में नीति की दृष्टि से मनुष्यों का विभाग करने वाले प्रसिद्ध त्यागी भर्तदृरि

ने मनुष्य के चार वर्ग किये हैं—सामान्य, मानवराज्ञस, अग्य-न्त नीच श्रीर परोपकारार्थ विभृतिवाले सामान्य मनुष्य वे हैं जो अपने स्वार्थ को न छोड़ते हुए लोकहित के लिये प्रयक्त

परन्तु यदि यह श्रवसर स्वय पर श्राजावे तो स्वार्थोनम्य होना

करने हैं। नरराच्चस वे हैं जो श्रपने स्वायं के सिध्यर्थ दूसरे के स्वायं का विधात करते हैं और अत्यन्त नीच वे हैं जो लोक-हित का विना प्रयोजन विधात किया करते हैं। परोपकारी सज्जन पुष्ठप वे हैं को स्वायं का वानकर दूसरों का दित करते हैं। मनुष्यों के इन चार वर्गों में लगभग पूर्योंक सभी आधिमी-तिकवादियों का अन्तमीब हो जाता है।

श्राधिभौतिकवादियों की नीति-मीमांसा-विपयक प्रक्रिया ऊपर दर्शायी गयी। अब थोड़ी सी इसकी समीचा करनी भी ब्रावश्यक प्रतीत होती है. जिससे सागसारता का पता तम सके। यह तो एक स्थामाधिक वात है कि प्रत्येक मनस्य सुख की इच्छा श्रीर दुःख के निवारण का प्रयक्त करता है। परन्तु यह सुख पया है ! और दु:ख पया है ! इसका विना निर्णय किये किसी परिशाम पर पहुँचना श्रत्यन्त कठिन कार्य है। श्राधिमौतिकवादियों का सर्वसाधारण मानदराड कर्तव्य-निर्णय के लिए बाह्य सुरा है श्रतः उसका यहाँ पर श्रापाततः थोड़ा विचार अपेक्षित है। यद्यपि यह डीक है कि मानव की पेडिक और आमियक सारी प्रवृत्ति सुखार्थ है परन्त सख का निर्णय तो होनाही चाहिए। कभी कभी मनध्य यह न समभते हुए कि सच्चा सुझ किसमें है, मिथ्या सुख को ही सत्य सुख मानकर आशा से कार्य करता है। सुख की परि-भाषा करते हुए कुछ लोग यह कहते हैं कि जिले हम चाहते हैं अथवा जो हमें चाहिए यह सुख है और जो नहीं चाहिए अथवा जिसे हम नहीं चाहते वह दु:ख है। इस हिए से संसार के चाहे जाने वाले पदार्थ भी सुख की कंटि में आजाते हैं श्रीर सुख वेदनात्मक है यह धारणा स्पप्त नहीं होनी। पानी से प्यास बुमती है, दूध से जुधा से निवृत्ति होती है। इस उक्त परिभाषा के अनुसार पानी और दुध चाहने योग्य होने से

83

सुख हुए। परन्तु इन्हें सुख नहीं कहा जासकता। इनसे संपा-दिन होने वाली येदना तो सुख है ये स्वयं सुख नहीं। यदि इन्हें सुप्त माना जाये तो फिर पानी में हूबना अथवा दूध में निमग्न होना भी सुख ही मानना पढ़ेगा। यह भी कोई सिखांत-

भूत बात नहीं कि हम जो कुछ चाहते हैं श्रयया हमें जो चाहिए घढ सव सुख ही हो। जोक में सुख से श्रतिरिक्त के लिये भी तो हमारी चाह श्रीर प्रयक्त हुशा करते हैं। यदि प्रत्येक हुए को सुल श्रीर श्रतिए को तुःख माना जाये जो हुए और श्रतिए की समस्या भी उनक्षन में पड़जानं है, क्योंकि हुए श्रीर श्रतिए भी नो यस्तुयों में खिर नहीं हैं। एक हो यहां किसी समय

इए और समयान्तर से श्रानिए है, किसी के लिये इपु और किसी में लिये श्रानिए है। संसार की मरोक परतु इए श्रावस श्रानिए दोनों ही धर्म हैं। कोई वस्तु केवल इए श्रावस करता श्रानिए दोनों ही धर्म हैं। कोई वस्तु केवल इए श्रावस केवल श्रानिए दोनों ही। फिर सुद्ध क्या है / मदन ज्यों का त्यों वना गई जात है। इस दिशा में एक इसरा पद्ध भी है जो दु:ल श्रावस व्याधि के मदीकार को ही सुख मानता है। 'जो मकास नई यह श्रीयर हैं" की मंति ही इस पद्ध वाले सुख की व्यावस्य दु-लामान से करते हैं। त्यास लाने पर उसका मनीकार पानी र्भिकर किया जाता है, भूग्र लगने पर जी पीण होती है, उसका

पाकर किया जाता है, भूत लाग पर जा पाण होता है उसका नियारण भोजन धाकर किया जाता है कामाग्रिजनित गए को रुतियसंग से बुक्ताया जाता है, इस मकार किसी व्याध्य पर्य दु:ख का मतीकार ही खुळ है। दु:ख निवृच्चि के खितिरक्त खुळ कोई थीज़ नहीं है। इसी पच की प्रशासन्तर से पुष्टि इस विचारधारा से भी होती है कि जब कोई हम्खा अपन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दु:ख होता है और उस दु:ख की पीड़ा से पुन: , सुख: समुत्यन्न होता है। इस विचार सुत्र का , कर्म-मीमांसा

धिशदीकरण इस प्रकार किया जाता है कि मानय इदय में पहले कुछ एक इच्छा, साशा वासना स्रथया तृष्णा उत्पन्न

88

होती है। उससे जय द:स उत्पन्न होने लगता है तय उसके निवारण को ही सुख कहा जाता है। यही सुख है स्त्रीर कोई भिन्न वस्तु सुख नहीं। इस धारणा की रुष्टि से विचार करने पर मानव की समस्त सांसारिक प्रवृत्तियें केवल वासनात्मक एवं कुप्णात्मक ही ठहरेंगी । यस्तुत: सूच का यह दूसरा बच्चण भी ठीक नहीं। यह भी लक्षण भवने ऋधुरे सिद्धान्तों की पृष्टि के निये कुछ नोगों की कल्पनामात्र है। यह सर्वथा तथ्यहीन बात है कि सर्व सुक तृष्णा श्रादि दु:खों के नियारण होने पर ही होते हैं। किसी समय देखी सुनी, चखी अथवा अनुभूत की हुई यम्त के प्रति चाइ अथया इच्छा पैटा होती है। जर यह चाही यस्त शीव्र नहीं प्राप्त होती. ख्रधवा उसके मिलने पर भी चाह की पूर्ति नहीं हो पाती, तो चाह श्रधिकाधिक पहने लगती है। यह चाह की अभिवृद्धि ही अर्थात इच्छा की तीयता को तृष्णा कहा जाना है। परन्तु यदि इस इच्छा की तीवना के तुष्णारूप में परिवर्त्तित होने के पूर्व ही, इच्छा की निवृत्ति श्रथवा तृश्ति हो जावे तो उससे होने वाले सुख के बारे में यह नियम नहीं निर्धारण किया जा सकता कि यह तप्ला-दुःख के त्तय होने के पश्चात् उत्पन्न हुन्ना है। हम प्रति दिन समय पर भोजन करते हैं, हमें भोजन के पूर्व कोई दुःख नहीं द्दोता दीखता जिसकी भोजन से निवृत्ति होकर पुन: सुख की इमें अत्पत्ति हो। हां, यदि भोजन मिलने में धिलम्ब होजावे तथ हमें वेचैनी होती है और भोजन से उसकी निवस्ति अवश्य देखी जाती है। लेकिन नियम पर भोजन करते रहने पर यह नियम लागू नहीं होता। सुख रुष्णा का नियारणमान है, यह नियम लोक में अन्य उदाहरणी में भी एकान्तत: नहीं

ЯX

कर्म में नीति श्रनीति का विचार 🦼 देखा जाता है। सोकर जागरण में आये हुए यच्चे के मंह में पक लडह का दुकड़ा डाल देने पर वह मिठास का श्रमभव कर सरा मानता है-पेसी परिस्थिति में यह अकरमात् मिष्ट पदार्थ के सक्रिधान से होने वाला ऐन्द्रिय सुख ग्रूच्यासूलक नहीं कहा जा सकता। श्रकस्मात् किसी सुन्दर दृश्य को देखने से सुख का अनुभव हो उठता है, हम उसे तृष्णामूलक नहीं कह सकते । श्रचानक मधुर श्रायाज कान में पड़ी, खन्दर दृश्य द्यांच के सामने जागमा उस समय सुख की लहर दौढ पढती है, पेसी स्थिति में क्या यह मानने की बात हो सकती है कि इम ऐसे सुख की पहले से ही चाह लगाये बैठे थे खीर

चाह के पूरा न होने से दुःख होरदा था, उसकी निवृत्ति पूर्वोक्त यस्तुश्रों से हुई श्रोर हमें सुख उत्पन्न हो गया। इस यात की जाने दीजिये दूसरा उदाहरण लीजिए। एक मिष्टाग्न-निर्माती पहुत अच्छी अच्छी मिठाईयाँ यनाता है। किसी दिन हमने उसकी दकान पर एक ऐसी नवीन मिठाई खायी जो कभी नहीं स्तायी थी। उससे इमें पड़ा स्वादसूख मालुम पड़ा। क्या हम कद सकते हैं कि यह सुख तुष्णामृतक है ? जिसने विमान कभी न देखा और न सुना, यदि उसे विमानवात्रा से सख का श्रद्भभव होता है तो क्या उसे भी तृष्णा निवारण से जनित

कि समस्त सुख रुष्णा अथवा दुःख के प्रतीकारमाम है। यस्ततः इन्द्रियों में भली बुरी यस्तवों का उपयोग करने की स्यामाधिक शक्ति अपस्थित होने के कारण जब वे अपना ब्या-पार करती रहती हैं और जब कभी उन्हें अनुकूल अधवा प्रतिकृत विषय की प्राप्ति हो जाती है तब तृष्णा श्रथवा इच्छा के विना भी सुद्ध द्वारा का अनुभव हुआ करता है। सुद्ध द्वाच की परिमापा में बहुत कुछ इन्द्रियों और वाह्य जगत के

्कहा जासकता है, कदापि नहीं। इस लिये सर्वधा असत्य है

पदार्थी पर निर्मर करता है।समस्त श्राधिमौतिक खुख इन्द्रिय-सम्बन्धी हैं। जब किसी अनुकृत अथवा प्रतिकृत पदार्थ का किसी इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है तब मन का आन्तरिक सम्यन्ध उस इन्द्रिय से विद्यमान रहता है और मन पुनः उस श्रवस्था में श्रातमा से सम्बद्ध रहता है। श्रातमा श्रीर मन का इस प्रकार इन्द्रिय श्रीर इन्द्रिय का बाह्य पदार्थ से सम्बन्ध होने पर सांवेदन होता है। इस सांवेदन में जो वेदना अन्त:-करणुके अनुकूल होती है. उसका नाम सुख है और जो बेदना अन्त:करण के प्रतिकृत होती है उसे दान कहा जाता है। यही दुःख और सुख का वास्तविक और वारिभाविक लक्षण है। कात को परुष शुद्ध इसीलिये अप्रिय लगते हैं और जिहा की मधुर रस प्रिय जगता है। चन्दन का स्पर्श शरीर को आहा-दिव करता है और संतापशील भगवान अश्रंमाली की किरखें दांख देती हैं। न यहाँ आयश्यकता है पूर्व में तुम्ला की और न किसी व्याधि के प्रतीकार की। केवल याह्य पदार्थ और इन्द्रियों के सम्पर्क की ही यहाँ पर प्रधानता है। समस्त बाह्य सुख इसी कारण पेन्द्रियक कड़े जाते हैं। सुख न तो दु:ख का अगाव है और न दुःच को ही सुखानाय रूप कहा जा सकता है। बह्क सुख और दुःख दोनों ही स्थतंत्र बृत्तियें है। कोई किसी का ग्रभावरूप नहीं। दुःख का विभाग तीन प्रकार से किया जाता है आधिमौतिक, शाधिदैधिक और आध्यारिमक । बाह्यपदार्थी पर्ध प्राणियों के संपर्क से होने वाले दु:ख को श्राध-मोतिक दुःख कहा जाता है। अतिवृधि, अनावृधि, अतिताप आदि दु:स जो देवी पदार्थों से होते हैं उन्हें आधिदंविक कोटि में रखा जाता है। अपने शरीर के अन्दर होने वाले स्वर आदि ब्याधियें और मार्गासक दुःख आध्यात्मिक दुःख हैं। जिस प्रकार दु:व के तीन भेद हैं ऐसे ही सुख के भी समझने चाहिएँ। पदार्थों की श्रविषमता से मिलता है। समय पर बृष्टि आहि

होना . ऋत्वों के परिवर्तन आदि से जो सुख मिलता है, यह इसी कोटि में आता है। मनःवसाद और अन्तःकरण की प्रसन्नता तथा शरीर में श्राभ्यन्तरीय सुख श्राध्यात्मिक सुख है। गाइनिद्रा और समाधि में होने वाला आत्मसुख भी इसी श्रेणी में आता है। इस प्रकार सुख दुःख के तीन भेव हैं और वे हैं वी भिन्न चेदनायें। सुख के इस बच्चण से यह बान भी सुतरां सुस्पए है कि सुख और दुःख दोनों ही जगत में हैं। केवल सुख या केवल दु:ख नहीं। इन का खक गरावर खलता रहता है, कभी सुख मात होता है तो कभी दुःस की चपेट लगजाती है। संसार में पूर्ण सुखी तो कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता क्योंकि इस में सुख और दु:बा दोनों का मिश्रण है। और तो श्रीर यदि मनुष्य को सुख ही सुख प्राप्त हो तय भी परिणाम में दुःख मास हो जाता है। इसका कारण यह है कि सबी की भोगते रहते पर इन्द्रियों की शक्ति चीए हो जाती है और वे आगे भोगों के भोगने के योग्य नहीं रह जातीं। सब मोग की रच्या बढ़ती रहती है, वह भीगने से शान्त नहीं होती है। अगत में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में नहीं श्राया कि उसे सदा सुख ही प्राप्त हो और दुख न मिले। बा-स्तव में सुख और दुख गाड़ी के पहिये की माति इसते रहते हैं और क्रम से आते जाते रहते हैं। यह सर्वधा असंभव है कि संसार से दुःच का नाग्र हो जावे श्रीर सर्वदा सुख ही सुच का अनुभव मात होता रहे । सुच दुःच की पेसी स्थिति क्यों हैं ? इसिविये कि यह अन्तः करण के अनुकृत अधया प्रतिवृत्त वेदनायें हैं। एक ही बस्त के संपर्क सं एक समय में कमें मीमांसा

X=

श्रमुकुल वेदना प्राप्त होती है। श्रीर उसी से दूसरे चल में प्रतिकत चेटना उपलब्ध होती। संसार में फोई यस्त केवल सुरा अथवा केवल दु:य की नहीं है। चन्दन के लेप से ग्रीधा-काल में होने वाली वेदना सुखमयी है परन्तु जाड़े में उमी का लेप प्रतिकृत वेदना का जनक है। यवल का कांटा मनुष्य को चुमने पर कप देता है परन्त ऊँट उसे धाजाता है उसमें अनुकूलता अनुभव करता है। विष एक अवस्था में मत्य का दाता है और अवस्थान्तर में वही अमत है। अन्त:-करण और इन्द्रियों की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता पर सुख दुःख का निर्णय होता है, यही कारण है कि सुख श्रीर दुःख प्य ही वस्तु में प्राप्त होते रहते हैं। यदि जगत में सख और दुःच की वस्तुयें निश्चित होतीं तो सुख और दुःख भी निश्चित होते लेकिन ये सुरा दुःस अन्तः करण के अनुकृत और प्रति-कुल वेदनायें हैं और ये यदलते रहते हैं अतः सुख और दुःख परियक्तित होते रहते हैं। जय सुख अनुसूब वेदना है और वह इन्द्रियजन्य है तथा वह एकान्तिक भी नहीं, दुःख से मिश्रित है श्रीर संसार में केवल सुख फिसी को प्राप्त नहीं हो सकता है तो फिर यह बात सोचने की पड़जाती है कि आधि-भौतिकस्रखवादियों का कर्तव्य-मीमांसा का मापदग्रह कहाँ तक युक्तिसंगत है। सुख के स्वभाव को देखते हुए और उस की आन्तरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहना पहेगा कि केवत सुख जिसमें पात हो वही कर्म करणीय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस बाह्यसुखबाद को लेकर जैसा पहले कहा जा चुका है नीति-मीमांसा में लोगों ने अनेक पूर्व कथित वादों को जन्म दिया है। इन वाह्य सुखमात्र को उहे-श्य में रखकर कर्म श्रकमें का विचार करने वाले इस दृष्टि से नीतिनिर्धारण में स्वार्थ, भाषी खार्थ, उच्चस्वार्थ, परीपकार

का संबन्ध है वह संसार में चल नहीं सकता। अपना सार्थ पूरा हो अन्य का खार्थ गड़ढे में जावे यह नीति संसार में चल नहीं सकती। अपने खार्थ सुरा को यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्देश्य बनाकर तदनुकुल कर्म करने लगे तो समाज सर्वथा छिन्न भिन्न हो जावे। यदि यह खार्थ किसी एक व्यक्ति का माना जावे तो उसका जीवन संसार में समिष्ट के अन्दर सतरां असंभव है, यदि बहुतों का तो उस दालत में परस्पर खार्थी का संघर्ष संभव है और इससे सभी के खार्थ का विघात द्दोगा । संसार में मत्सन्याय का बाहुल्य होकर सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जावेगी। यह स्वार्थ की वृत्ति अत्यन्त जघन्य है। इस को नीति निर्णय का मानदण्ड मानने पर 'में' को ही केन्द्र मानना पढ़ता है। 'हम' और 'अन्य' का इसमें कोई ध्यान नहीं। परन्त यह ध्यान है अत्यन्त आधश्यक और व्यवहायी। मनुष्य के स्प्रमाव में केवल सार्थ की ही वृत्ति नहीं साथ साथ परार्थ की भावना भी है इस लिए केवल खार्थ नीतिनिर्णय का मानदराड नहीं हो सकता। भविष्य अथवा भावी स्वार्थ को रुष्टिकोणमें रख कर भी किसी कर्म के कर्त्तब्य अथवा शकर्त्तब्य होने का निश्चय नहीं हो सकता। जो कुछ भी फर्सन्य कर्म है वह अपने आगामी सुख पर्य दु:ख को नियारण के लिये ही किया जाता है. यह दिए कोई अञ्झी दिए नहीं। दान और अदिसाधर्म का पालन केवल अपने शागामी सुख के सिद्ध्यर्थ अथवा भावी दु!स के नियारणार्थ ही नहीं है। यहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपना सर्वस्य दान कर देने को तैयार रहते हैं, अपने भूखे रहकर भी दूसरे की सेवा करते हैं, अपनी जान को देकर भी दसरे की जान को बचाना स्वीकार करते हैं, क्या यह सब आगामी

सख के लिये ही है ! कभी नहीं । 'यदि में किसी को मारूंगा को यह भी मुक्ते मारेगा' इस स्वकीय भावी दु:छनियारण की भावता ही शहिसा का नियम पालने को याध्य करती है-यह भी एकान्तिक नहीं है। देश पर प्राणीत्सर्ग करने वाले श्रधवा किसी महान कार्य के लिए श्रपने की वलिदान करने बाले व्यक्ति में यह नियम नहीं लाग होता है। यह भी तो श्रदिसाही है कि बिना किसी को कप दिये हुए अपने को इसरे के कप्ट के नियारणार्थ विपत्ति में भी डाला जावे. अहां ब्रहिंसा के पालनार्थ जीवन की बाजी लगायी जाती है बहाँ भी प्या यही नियम दिएगोचर होता है ?। माता यच्चे को प्रेम के फारण दूध नहीं पिलाती यहिक दूध के भरजाने से अपने स्तनों में होने वाली पीड़ा के नियारणार्थ यह ऐसा करती है. यह रूप्रान्त सर्वधा विषम और श्रतध्यमय है। यदि माता में बच्चे के लिये प्रेम न होता केवल स्वार्थ वश ही यह उसे द्रध विकाती होती तो बच्चां शैशव काल में ही मर जाता । द्रध के एकत्र होने के कछ को तो श्रीपधि प्रयोग से भी दर किया जा सकता है. परन्तु कोई भी माता पैसा करने को तैयार नहीं। जिन माताओं में दूध की न्यूनता होती है ये श्रीपधि श्रादि के सेवन से स्तनों में दुग्ध की वृद्धि करने का प्रयदा करती हैं. केवल इस लिये कि यञ्चे की पूरा दूध मिल सके। क्या यहाँ पर भी उसकी वही धारणा है ? नहीं। यच्चे के मरजाने पर भी माता के स्तनों में दूध कुछ दिनों तक एकत्र होता रहता है श्रीर कप्ट भी होता है, मातायें श्रीपधोपचार श्रादि से उस कप्टका निवारण कर ही लेती हैं, फिर यही विधि दूध के प्रम होने से स्तनों में होने वाले कपू से बचने के लिये भी वर्ती जा सकती है परन्तु ऐसा करने को कोई माता प्रस्तत नहीं होगी। यदि अपने युच्चे के प्रति माता के स्वार्थ के अति-

48

रिक सहज प्रेम न दोता तो माता श्रनेकों कए सहन करके बच्चे को अस्तित्व में ही क्यों आने देती। यहाँ पर कोई मन-चलायद कह सकता है कि कामवासनारूपी दुःख के निवारणार्थ उसके प्रयत्न से घुरान्तर-न्याय से ऐसा होगया, परन्तु यह भी युक्ति संगत यात नहीं। काम वासना की निवृत्ति ही सन्तति का कारण नहीं। यदि ऐसा होता तो नि:सन्तान माताको सन्तति के श्रभाव का दृश्य नहीं होना चाहिए परन्त होता है। पेसी मातायें नगएय संख्या में भी नहीं मिलेंगी जो काम की पूर्ति का आस्वासन रहते हुए भी सन्तान न चाहती हों। कोई कह सकता है कि जीवन का यह स्वाभाविक नियम ही है कि वद सन्तति द्वारा अपनी परम्परा को श्रक्तरण रखे. यही कारण है कि सभी सजीव योनियों में सन्तति उत्पन्न फैरने की स्वाभाविक इच्छा पायी जाती है। परन्त ऐसे व्यक्ति यह

भूल जाते हैं कि जिस प्रकार सन्तान उत्पत्ति की इच्छा सजीय योनियों में स्वाभाविक है, वैसे ही सन्तति के साथ प्रेम भी नैसर्गिफ है। व्याव जैसे मांसाद में भी तो खपने वच्चे के लिये प्रेम होता है। फिर मनुष्य कातो कहना ही क्या?यह तर्कशैली कि "जब इसमें कारुएय बृत्ति का उदय होता है और इस को उससे दुःख होता है तब हम उस दुःख के मिटाने के लिये श्रन्यों पर दया श्रीर परोपकार किया करते हैं" भी समीचीन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दृखी देख कर हमारे हृदय में कदणा श्रामयी श्रीर हमने उसके दु:ख के निवारणार्थ कुछ मयल किया तो यह अपने दःख के निवारणार्थ किया, यह सत्यभूत यात नहीं। कभी कभी परोपकार श्रीर दया की भावनायें जीवन में विना किसी कारुएय-चूलि की उत्पन्न फरने वाली घटना के उपस्थित हुए ही होती रहती हैं जिन लोगों में

कारएप वृत्ति का उदय नहीं होता क्या उन्हें इस धारणा के अन-

सार सर्वया सुखी समकता चाहिए। यदि कारुएय-वृत्ति का जागरण होकर तक्षित्रस्पर्य ही दया और परोपकार का होता अनिवार्य है तो निरपेक, उदासीन और बीतरामों में परोपकार की भावना का उदय होना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में कई बार पैसा होता है कि हम घटनाओं को देखते हैं, करणा का प्रापल्य हो उडता है परन्तु हम दया और उपकार नहीं करते, तो क्या इस का तात्वर्य यह मुखा कि हम इसमें एक महान दाय का सहन कर रहे हैं। यह मत्यवासिक बात है कि करुणा के उत्पन्न होने पर भी कोई द्वाप नहीं होता। माटक देखते हुए दृश्य देखकर कारुएय-दृश्चि का उदय होता है, बाँधों से बाँस निकल पहते हैं, जोग रोते भी हैं, परन्त यह दे:व्यायह नहीं, सुखायें है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति पुन: पैसे हश्य के देखने के लिये प्रवृत्त न होता। अपने पच्चे को द्भाव में देख फर भी फरुणा जायत होती है परन्त उसके लिये किया गया कार्य उसकी भलाई का होते हुये भी परीपकार नहीं फहा जा सफता, यह स्वीपकार ही है। फरणा की वया श्रीर परोपकार के साथ कोई व्याप्ति नहीं वनती। कल्पना की जिये एक व्यक्ति की एक औरत में कोई रोग होतया है। उसका प्रमाय यदि यह श्रॉस न निकाल दी जावे, इसरी श्रॉप पर भी पहने का है, डॉक्टर उसकी आँख निकालने का विचार सनाता है, हमारे हृदय में भट उससे रोगी की श्रॉस निकलने से होने वाली वीभत्सता स्रादि का स्रम्मान कर कव्या पैदा होती है। हम रोगी के भय खोर झाँख निकलवाने की अतिच्छा को देखकर द्वीमृत हो उठते हैं और कुछ रुपये देकर भी डॉफ्टर से उसे मुक्त कर उसकी श्रॉल निकलने से वचाते हैं। क्या हमारा यह कार्य हवा और परोपकार का हो सकेगा। यदि हो सकेगा तो फिर शहितकी परिभाषा क्या होगी

श्रीर यदि नहीं हो सकेगा तो फिर कारुएय-वृत्ति श्रीर परीप-कार का सम्बन्ध क्या रहा ! हान्स और हशम ने मनुष्य के स्वामाविक प्रेम का विश्लैपण करते हुए जो यह दर्शाया है कि कोई भी व्यक्ति अपने हितार्थ ही प्रेम करता है इसरे के हितार्थ नहीं, यच्चों को ज्यार इसलिये करता है कि वे उस के हैं, मित्र को प्रेम इस लिये करता है क्यों कि यह उसका है, श्रीर श्रपने देश से प्रेम इस लिये है कि उस के साथ श्रात्म-सम्बन्ध नगा है, इत्यादि भी सार हीन हैं। बात्धीयता और ममत्व ही प्यार अथवा दया के फारण नहीं हैं। एक व्यक्ति रास्ते में जाते हुए व्यक्ति को देख कर भी दशाई होजाता है जय कि यहाँ पर उसका कोई श्रातमीय सम्बन्ध नहीं। रेल दुर्घटना में चत हुए विकलाङ व्यक्तियों को देख कर लोजों में उनकी सेवा सुध्रवा के लिये भाव पैदा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मां वाप घटना में मत्य के प्रास हुये और बच्चा जीवित है। बच्चे को देखकर प्रेम, द्या, प्यार, उपकार की भावना का लोगों में सहसा उदय हो जाता है जय कि यहाँ पर किसी की कोई आत्मीपता अथवा ममत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि समत्व ही प्रेम आदि का कारण है ठीक नहीं। यह ठीक है कि सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थ सुख विषय की होती है परन्तु इस एक ही बात को लेकर कार्याकार्य, कर्चन्याकर्चन्य का निर्लय नहीं किया आ सकता। स्वार्थवृत्ति के साथ साथ मानव में होने वाली परार्थ भावना का भी विचार नीति निर्णय में श्रावश्यक है।

त्राधिमोतिक-सुख वादियों का उच्चस्वार्यवाला मार्ग भी नीतिनिर्धारण में उपयोगी नहीं। वे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हुए उदास्ता से काम खेते हैं और दूसरे के स्वार्थ का अवसर देते हैं परन्तु इतने मात्र से इस पत्त की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती । संसार में पेसे पुरुष भी हुये हैं छीर हैं भी जो सदा श्रपनी द्वानि उठाकर भी दूसरे के दित की सिद करने में कटिवद रहते हैं। यदि अपने स्वार्थ की सिद्धि में चतुरायी का नाम ही दूसरे के स्यार्थ की श्रातुपंगिक सिद्धि भी है नो फिर ऐसे महामानवों की इस निष्काम परार्थसिदि की भावना को जगत् में स्थान नहीं रहता है। लेकिन हम मानव में इस भावना का श्रङ्कर पद्धमूल देखते हैं. जिसका श्रपलाय नहीं किया जा सकता। महायुष्टयों के जीवन में यह वृत्ति प्राचुर्य से पायी जाती है। संसार में यही फारण है कि पेसे पुरुषों का स्थान प्रथम रहा है जो स्वार्थ और परार्थ के तारतस्य का विचार किये विना परार्थ के लिये श्रपने स्वार्थ को छोईन में सदा उद्यत रहे । उदारस्वार्यवादी यहाँ पर यह फहते हैं कि यद्यपि तात्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ट है तथापि परम सीमा की शुद्ध नीति की श्रोर न देखकर हमें केवल यही नि-श्चित करना चाहिये कि साधारण व्यवहार में 'सामान्य' मानय को कैसे चलना चाहिये और इसी लिये उच्च स्वार्थ व्यवहा-रिक होने से ऋप्रस्थान रखता है। परन्त विचार करने पर यह युक्तिवाद फ्रोरा वाग्विलास ठहरता है। लोफ में यह देखा जाता है कि सर्वसाधारण व्यक्ति दध में पानी मिलाकर वेच देते हैं, व्यापारी साधारणतः वस्तुत्रों को प्राहक को देते समय न्यून माप कर देते हैं, स्वर्णकार सोने में खोद भी मिला देते हैं. साधारणव्यक्ति थोड़ा भूठ श्रीर श्रन्याय चलकर भी श्रपना कार्य सिद्ध करलेते हैं परन्तु इन उदाहरणों को लेकर यह नियम नहीं निर्धारित किया जा सकता अथवा निर्धारित हो भी जावे तो न्याय नहीं कहाजा सकता कि दध में पानी ही मिलाकर वेचना चाहिए, सरकारी माप में कमी श्रथपा खोटावन रखा जाना चाहिए, राजकीय स्वर्णमुद्रा में खोट रहनी चाहिए, और न्यायाधीश को भी न्याय करने में अन्याय श्रीर भठ का श्राश्रय लेना चाहिए। फर्चव्य मीमांसान्दर्शन फा फार्य विग्रद नीतिनियम का निर्णय करना है, यदि वह इसको पूरा न कर सके और जनसाधारण में चाल वात को ही नीति का नियम यनारे तो यह निष्प्रयोजन श्रीर निष्फल है। उच्च खार्थ सा-मान्य मनुष्यों का मार्ग है, यह आधिमौतिक-सुखनादी भी स्वीकार करते हैं, किर इसी पर नीतिनियमों का निर्धारण करना उत्तम बात तो कही नहीं जा सकती। साधारण लोगों की धारणा भी तो यही है कि निष्कलड़ नीति और सत्पृष्ट्यों के आचरण काढी अनुसरण करना चाढिए। श्रेष्ठ श्रीर सत्प्रध्यों के आचरण के लिये भी जनसाधारण का मार्ग प्रशस्त ऋङ नहीं यन सकता। वे इसे किसी भी अवस्था में अपने आचरण का श्रंचल नहीं बना सकते। यह मार्ग काम चलाऊ तो है परन्त नीति का तत्व नहीं हो सकता। नीतिनिर्धारण में सामान्य-जनों के मार्ग से अपर उठकर सत्परुषों के उपकारादि आचरणों का भी अनुसरण परमावश्यक है।

श्राधिभीतिक पन्थियों का एक वर्ग श्रीर भी है जो कुछ श्रामें बढ़ता है। वद तोड़ मरोड़ कर श्रपनी हिए से परोपकार पर भी वलदेता है। नीतिनियरिया में वह इस तत्व का समावेग्न करता है और इसीलिये पूर्जों की श्रपेचा सारिवक कहा जा सकता है। वह चातुरी से श्रपने पच को सिद्ध करने का प्रयक्त करता है परन्तु विचारवान को उसमें भी श्रपुरापन ही हिएगत होता है। वह यह मानता है कि एक ही मनुष्य के सुख को न देखकर सारी मनुष्यश्रीत के बाह्य सुख के तारतम्य को देख कर ही नैतिक कार्य श्रमकार्य का निर्मय होना चाहिए। परन्तु एक ही समय में एक ही छटता से सामी मानदिया। परन्तु एक ही समय में एक ही छटता से संद्धार के सभी मानदिया। का सुखी होना आसंभव है, एक ही वात सबकी हिताबह हो

कर्म-मीमांसा

34

भी नहीं सकती खतः "सब लोगों का सुख" इन शब्दों का अर्थ अधिकांश लोगों का अधिक सुख करना चाहिए। सारां-शतः जिल में अधिकांश लोगों को अधिक सुख हो, उसी की नीति की दृष्टि से उचित और प्राह्म मानना चाहिए और ऐसा ही श्राचरण करना इस संसार में मनुष्य का परम कर्चन्य है। यद्यपि इस वर्ग के व्यक्तियों की ये बातें ऊपर से बहुत अव्ली दिखलायी पहती हैं। परन्त आन्तरिक विवेचन से इनका अंचल भी सारभत नहीं प्रतीत होता। संत्रानों और महात्माओं की यिभूतियाँ परोपकार और केवल जगत के कल्याण के लिये होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, वे होते ही हैं सब प्राणि यों के हित में रत। जिससे प्राणियों का श्रत्यन्त हित हो वह सख है, यह भी सिद्धान्ततः मान्य है, परन्तु इन शानीजनों के इस बाद्य व्यवद्वार श्रीर श्राचरण के बाद्य लच्चण को समभकर किसी किंकर्चव्यविमूढायस्या में कर्चध्याकर्चव्य का निर्णय कर स्थलदृष्टि से उस तत्व का उपयोग करना एक बात दे छीर अन्य अंचर्तो तथा अन्त:परिस्थितियों का विना विचार किये इसी को नीतितत्व का सर्वस्य मानकर कर्त्तव्यमीमांसा का भव्य प्रासाद खड़ा करना दूसरी वस्तु है। यह ठीक है कि नीतिनिर्धारण में सर्वभतदित का ध्यान रहना चाहिए परन्त यदि सर्वभृतदित का अर्थ अधिकांश लोगों का अधिक सुख मानकर कार्याकार्य का निर्णय कर लिया जाया करे तो द्यानेक ऐसी जटिल समस्यायें मार्ग में उपस्थित होंगी जिनका निवारण फरना असंभव होगा। प्रथम तो यही निर्णय करना कठिन है कि सारे भूतों का दित अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सख है पया ? और किस में !। यदि किसी तरह अधिकांग्र लोगों के अधिक सुख को मानदएड मानकर आगे बहा भी जावे तो ऐसा करने में कोई तत्व नहीं दिखाई पहता

है। वर्तमान कोरिया के युद्ध को ही लीजिये। इसमें चीन स्रोर अमेरिका जैसी दो शक्तियों का प्रत्यत्त हाथ है। चीन की जन-संख्या कोरिया ऋोर विशेषतः दक्षिण कोरिया के लोगों से यहत अधिक है। यदि दक्षिण कोरिया का क्षेत्र किसी भौति उत्तर कोरिया के लोगों के पदामें युद्ध करने के प्रस्कारस्वरूप चीन को मिल जावे तो निश्चप चीन के श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुस्र का यह साधन होगा । परन्त श्रधिकांश चीनियों के अधिक सुद्ध के हेतु से दक्षिणी कोरिया की उसे समर्पण कर दिया जावे श्रीर वहाँ के लोगों को परतंत्र बना दिया जावे, फिसी भी प्रकार उचित श्रीर न्याय नहीं कहा जासकता। रामायण का युद्ध भारत में एक स्त्री के अपहरण पर लड़ा गया था उसमें लंका के अधिकांश लोगों के अधिक सुख को ने देख कर एक स्त्री के लिये उन्हें बरबाद कर दिया गया। महाभारत युद्ध को लीजिये तो पूर्वोक्त सिद्धांत और भी असार दिख-नायी पहेगा। पांडवों के पत्त में केयन सात ऋचीहिसी सेनायें थीं और कौरवों के पक्षमें न्यारह श्रजीहिशियें थीं । यदि पारख-यों की द्वार हुई होती तो कीरवों को श्रधिक सख होता, लेकिन इसी युक्ति पर पागुडवों के पत्त को अन्याय्य श्रीर श्रवुचित नहीं माना जासकता । परिस्थितियां समय समय पर भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित होती रहती हैं। यदि पेसी श्रनेक परिस्थितियों में केयल संख्या के आधार पर निर्णय कर लिया जाने तो महती भूल होगी। लापों दुर्जनों के सुखों की श्रपेत्ता एक ही सज्जन का सुख श्रधिक महत्व रखता है। जाखों दुर्जनों का जिसमें हित हो उस कमें की श्रपेता एक सज्जन को जिस में सुख हो यह कमें अधिक संगत और न्याय है तथा ऐसा मान क्षेत्रे पर अधिकांश लोगों के श्रधिक सुख वाला मानदरख बिल्कुन ही कोसला हो जाता है। श्रतः यह मन्तव्यभूत वात है कि जन-

संख्या की न्यूनाधिकता का नीति निर्धारण के साथ कोई विशेष तात्विक सम्बन्ध नहीं। किसी समय जो बात साधारण समभ के लोगों को सखदायी मालूम पड़ती है, वही वात एक दूरदर्शी ब्यक्ति को परिणाम में सबके लिये हानिमद दिखलायी पड़ती है। ऐसी भी परिस्थिति समज्ञ आती है कि अधिक लोगों का श्रधिक सुख किसमें है ? कौन उसका निर्णय करे ? श्रीर कैसे करे ? साधारण श्रवस्थात्रों में इसके निर्णय का भार उन्हों लोगों पर डाल दिया जाता है जिन के सम्यन्ध में सुख द्वाल का प्रश्न उपस्थित है। उनकी उस अवस्था में यह निर्दोप शक्ति नहीं रहती कि वे इसका निर्णय कर सकें। वे इस बात के निर्णुय में असमर्थ पाये जाते हैं कि उनका ऋधिक सुख किसमें है। अधिक लोगों के अधिक सुख का अख्न नीतिनिर्णय विषय में यदि साधारण व्यक्ति के हाथ में दे दिया जावे, तो परिणाम भी भयंकर ही होगा। यन्दर को शराय पिलाकर, विच्छ के डंक से दएकरके पुन: उसमें भूत का संचार कर देने पर ओ परिणाम होता है वही सर्वसाधारण के हाथ में नीति-निर्णय में "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" का दृथियार देने से द्दोगा । महात्मा गांधी की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे ने भी तो देशसेवा और जातिसेवा का नाम लेकर ही इस नेर्धुएयपूर्ण कार्य को किया था। लेकिन उतने मात्र से ही उसके ज्ञान्य कर्म को नीतियुक्त प्रशस्त नहीं माना जा सकेगा। नीतिनिर्धान रण का तत्व कितना ही ग्रुद्ध श्रीर सत्य क्यों न हो, उसके उपयोग के अधिकारी कीन हैं और वे उसका उपयोग कव और कैसे करते हैं ? इस्पादि बातों की मर्यादा का निर्धारण भी उसी तत्व के साथ होना चाहिए । श्रम्यथा अनर्थ की संधा-वना पदे पदे पदे बनी रहेगी। इस पूर्वोक्त पक्ष में इन वार्ती का विचार नहीं है, यह एक वड़ा भारी होए है। लंकि न फेर्चल संख्या की इप्ति से नीति का उचित निर्णय हो सकता है और न इस यात का निरचय करने का कोई याद्य साधन ही है कि अधिकांश लोगों का अधिक सब किसमें है, अत इस पन्नमं कोई सारतत्व नहीं दिखलायी पहता कि अधिकांश कोगों का श्रधिक सूरा, जिस में, बड़ी कर्त्तव्य है । इसके श्रति-रिक्त एक और भी आदीप इस मत में यह खड़ा होता है कि इस मत वाले किसी कार्य के केवल याद्यपरिणाम से ही उसके न्याय श्रथवा श्रन्याय होने का निर्णय करते हैं। बस्ततः केवल उसके बाह्य परिणामों से किसी वस्त की श्रौविती श्रनीचिती का निर्णय नहीं किया जा सकता। मनुष्य यंत्र नहीं है कि याह्य परिलामों से उसके कार्यों की अच्छाई या बराई का निर्लय हो आवे। एक घड़ी श्रथवा टेली-प्रिन्टर को ठीक ठीक वैकता और कार्य करता देज कर हम यह कह देते हैं कि यह अच्छी है और न सलते हुए कहते हैं कि यह खराय है। परन्तु मनुष्य में यह नियम नहीं घटता । यह घड़ी और टेली-प्रिन्टर के समान नहीं कि बाह्य कार्यों से उसका ग्रन्त: जाना जासके। मनुष्य के प्रत्येक कमें के विषय में भी इसी प्रकार वाद्य परिणामों से श्रीचित्य तथा श्रनीचित्य का निर्णय किया जाना संभय नहीं। यह बास्तविक है कि सभी सरपुरुप जगत् के कल्याणार्थ प्रयत्न करते हैं परन्त इस से यह परिजात नहीं निकाला जा सकता कि जो कोई लोक कल्याण के लिये फर्म करता है यह प्रत्येक साधु ही है। मनुष्य हृद्ययुक्त है खोर यंत्र हृदयहीत है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य में हृदय की छाप है अतः उसका टटो-सता और जानना उसके प्रत्येक कमें के समस्ते के लिये आध-र्यक है । मनुष्य के कर्मी का निर्णय करते हुए बाहरी परिणाम ही नहीं देखना चाहिए यटिक उसका इसके करने में अन्त:करण कैसा है, यह भी विचारना चाहिए। निष्कर्षतः कोई कार्य कर्मे-मीमांसा

٤o प्रशस्त है या अप्रशस्त है, धर्म है अथवा अधर्म है, नीति का है अथवा अनीति का है, इत्यदि यातों का वास्तविक निर्णय उस कार्य के बाहरी परिणाममात्र एवं ऋधिकांश जोगों को अधिक सुख देगा या नहीं-इतने से ही नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ उसके कर्चा की युद्धि, यासना, हेत और मनशा को भी देखना पहेगा। कल्पना की जिये कि कीई व्यक्ति किसी स्थान पर एक ऐसा कारखाना खोलना चाहता है जिसमें हजारों आदमी कार्य करेंगे और यहत से लोगों का उससे दित दोगा। फर्मचारी उसके लिये अनुमति नहीं देते। वह किसी बड़े अधिकारीको घुस देकर कारखाने की स्वीकृति लेलेता है और चालू करता है। कारखाना खुल गया, इससे अधिक लोगों को सुख भी है परन्तु इससे घुस देना न्याय्य नहीं समका आवेगा। घूस देकर उसने समाजमें एक दुर्गुण का प्रसार किया है यह हर अवस्था में अनुचित ही है। दो व्यक्ति दान फरते हैं, दोनों के दान कमीं का बाहरी परिशाम समान है, फिर भी दोनों की युद्धि में महान अन्तर है। एक ने निष्काम बुद्धि से किया और इसरे ने कीर्ति श्रादि फल की आशा से । एक घातक आदमी भी किसी की आँख को निकाल लेता है और एक डॉफ्टर भी दोनों कमों का वाह्य परिलाम पक सा है परन्त दोनों की भावना में अन्तर है। घातक ने हानि पहुँचाने के जिये पैसा किया और डॉक्टर की भावना लाभ पहुँचाने की है। एक व्यक्ति किसी राज्यकर्मचारी की याचना पर एक लाख रुपया किसी धर्म कार्य के लिये देता है। दूसरा न्यून सामर्थ्यान् सौ रुपये ही देता है। बाह्य परिणाम से श्रीर श्रधिक जोगों के श्रधिक सुख के नियम से कर्मी में अन्तर है परन्त दोनों की नैतिकता एक जैसी ही है। एक छोटा बचा मां के उत्पर बात गारता है खेलते हुए उसके सरीह कर औ

टही और पेशाय कर देता है, यदि यक सवाना लहका भी अपनी मां के साथ पैसा ही वर्ते तो पाछा परिणाम में दोनों कर्म समान होंगे परन्त नीति की दृष्टि से दोनों में भेद है। साझों का दान करने वाले और केवल बीस रुपयों का शन करने वाले में नैतिक भेद नहीं जब कि अधिक लोगों के अधिक खुख की कसीटी से उनमें भेद दिखलायी पहुता है। दान में भी देश काल और पात्र को देखकर जो दान किया जाता है बढी ठीक है। देश काल और पात्र भेद से भी दान में अन्तर आता है अब कि बाह्य परिणाम की हिए से उनमें अन्तर नहीं। पक व्यक्ति भूख से मर रहा है उसको रोटी देना उस दान से अधिक महत्य का है जो ईंटों की दीयारों के बनाने में दिया आता है। श्रमीर के लाज के दान से गरीय का सौ की दान अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार नीतिनिर्धारण में संख्या की अपेद्धा नहीं है उसी प्रकार खब की मात्रा की भी अपेद्धा नहीं। अधिकांश लोगों के अधिक सुख की कसौटी पर मीतिमत्ता को कसने पर उसमें एक वड़ा दोप यह भी है कि कर्चा के मन के भाव और हेतु पर उसमें च्यान नहीं दिया जाता। यह विचार है परमावश्यक। मनुष्य के कार्य का यहत कछ उसके अन्तः करण पर निर्भर है। कई लोगों के बाह्य कमों को देखकर समस्ता जाता है कि वे महातमा होंगे परन्त उनकी आन्तरिक स्थिति वैसी नहीं। साधुओं के वेश में गुप्तचर भी होते हैं, दोतों का बाह्य लक्षण पद्यपि एक है फिर भी वास्त-विक स्थिति में महान् अन्तर है। श्रिकिञ्चन का मुद्री भर चायन धनी के मनों ब्रह्म के दान से अधिकमहत्व और नीतिक मूल्य रसता है। यह तो बोक में देखा ही जाता है कि विधान निर्माण करने वाली सभावें अनेक व्यक्तियों से निर्मित होती हैं श्रीर वे जो विधान बनाती हैं वह सगभग श्राधकांश लोगों

कर्म-मीमांसा

દર

के सख के लिये ही होता है, परन्तु इतने मात्र ही से ही किसी विधान के न्याय होने का विचार और निर्णय न किया जावे समुचित नहीं। यह देखना भी तो श्रावश्यक है कि विधान निर्माता सदस्यों का उस समय श्रन्तः करण कैसा था। किसी व्यक्ति की इत्या करना ऋषेध है परन्तु दो इत्याश्रों में श्रन्तर हो सकता है। एक इत्या निर्मम की गई और इसरी अपनी रत्ता में की गयी। केवल मौत के परिशाम को देखकर दोनों एक नहीं कही जा सकती हैं। एक सेवक अपने मालिक के पैसों में से फुछ पैसे ले लेता है, उसका यह कमें चोरी का है, श्रीर विधान से उसे पुलिस के हवाले किया जा सकता है परंतु मालिक की स्त्री श्रीर माता भी उसके चपयों में से कुछ पदि रख हैं तो उसे भेद खुलने पर मितव्ययता कहा जावेगा। क्यों कि उनका उद्देश्य पैसा बचाकर रखना है और समय श्राने पर अपने यच्चों के कार्य में व्यय करने का है। इसलिये कोई भी विधान इस लिये उचित नहीं कहा जा सकता कि उसे यहत से लोगों ने बनाया है और बहुतों के सुख के लिये बनाया है। इन्हों न्युनतात्रों की देखकर भारतीय दार्शनिकों ने नीति के तत्व का विचार करते हुए वाह्य वातों के अतिरिक्त कर्त्ता की शुद्ध युद्धि श्रीर मनोभाव पर भी यह दिया है। उन्होंने मातव की मानसिक गतियों का विश्लेपण करके सारियक, राजस श्रीर तामस भेद किये हैं। इन भेदों के कारण कर्म के याहा परिणामों में समानता दिखलायी पहते हुए भी महान् भेद हो जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में काएट ने नीति के विवेचन का प्रारम्भ कर्म के बाह्य श्रीर दृश्य परिकामों के तारतम्य को गीए मानकर कर्चाकी शुद्ध बुद्धि से ही किया है। हामने स्पष्टतया स्वीकार किया है कि जब मनुष्य का कर्म ही उसके शीलका चोतक है और वही लोगोंमें आचारका दर्शकशी माना जाता है। तय पेयल याद्य परिणामों से ही उस कर्म की प्रशंस-नीय या गर्श मान लेना संभय नहीं। मिलने भी यद्यपि यह स्वीकार किया है कि किसी कमें की नीतिमता कर्ता के भाव श्रथया चर्डि पर पूर्णतया श्रवलम्यित रहती है परन्त उन्होंने अपने पत्त की सिद्धि के लिये यह हठवादिता भी दिखलायी है कि जब तक पाद्य कमीं में कोई भेद नहीं होता तबतक कमें की नीतिमत्ता में कोई अन्तर नहीं आता, चाहे कर्ता के मन में इस कर्म के करने की भाषना फुछ भी हो। मिल की यह यक्ति सर्वथा राजत है और श्रीन श्रादि ने इसे निर्माल यत-लाया है और इसका विवेचन ऊपर किया भी जा चका है कि हो कर्मों के समान होने पर भी भायभेद से उनमें भेद ही जाता है। कर्मी के सात्विक, राजस और तामस भेद मानने का कारण भी यही है। जो कुछ भी हो यह तो मानना परेगा कि काधिभौतिकसुखयादियों का माना हुआ वह परीपकार-वाला पन्न भी नीतिनिर्धारण में योग्य नहीं। यह इसिनये इस नीति निर्णाय में श्रपूर्ण है क्योंकि इसमें यह महान दोव है कि यह कर्त्ता की गुद्धि या भाव का फोई विचार नहीं करता। इसके साथ ही दूसरा दोप और भी प्रवल हो जाता है जब यह मत इस बात की मान लेता है कि नीति का निर्णय कमी के बाह्य परिशास के अनुसार ही होना चाहिये। इस मत के पास इस प्रश्न का भी कोई समाधान नहीं है कि स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ अथवा परोपकार क्यों और कैसे श्रेष्ठ है। इसका विचार न करके ये लोग केवल परार्थ को सत्य मानकर चलते जाते हैं परिशाम यह होता है कि परार्थ की श्रपेता स्वार्थ की श्रभिवृद्धि होती जाती है। जब ये लोग यह भी भानते हैं कि स्वार्थ श्रीर परार्थ मनुष्य में दोनों ही स्वभाव से हैं तो प्रश्न होता है कि कोई स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सस्य को महत्व-

£8

पूर्ण क्यों समके ? यह समाधान तो इस प्रश्न का सन्तोषप्रद हो नहीं सकता कि यह अधिकांग्र लोगों के अधिक सुख की देखकर ऐसा करे, क्योंकि मूल प्रश्न ही यह है कि कोई अधि-कांश लोगों के अधिक सुख के यत्न क्यों करे ? यह ठीक है कि परार्थ में स्वार्थ भी सिद्धिदित रहता है इसलिये दोनों का कोई विरोध नहीं खड़ा होता, परन्तु जिस समय विरोध खड़ा हो जावे उस समय प्रश्न ज्यों का स्वों धना रहता है। एतत्प-क्तीय स्वार्थ-परार्थ में विरोध खड़े होने पर परार्थ की महत्व नेते हैं परन्त परार्थ कोई स्वार्थ को खाग कर' भी क्यों करे. इसका समाधान इनके पास नहीं है। इस न्युनता की देख कई श्राधिमीतिकवादी विद्वान भी श्रनुभव करते हैं। एक विद्वान ने तो इस पर यहत विवेचन किया है। उसने खुद्र जन्तश्रों से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की प्रवृत्तियों की परीक्षा का निश्चय किया है कि इन सब में यही गुण अधिकाधिक बढ़ता जीर प्रकट होता चला श्रा रहा है कि येस्वयं श्रपने ही समान अपनी सन्तानों और जातियों की रक्ता करते हैं और किसी को द्वारा न देते हुए अपने यन्धुओं को यथासंभव सहायता करते हैं। यह प्रवृत्ति वास्तव में सजीवस्तृष्टि के आचरण का श्रंत है और इससे यह भावना टढ़ होती है कि पालियों में परस्पर सहायता का ग्रंग प्रधान-नियम है। यह देखा जाता है कि लघ कीट भी अपनी सन्तानों के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ त्याग करने में प्रसन्न हुआ करते हैं। यही स्वार्थत्याग का गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्य जाति के श्रसभ्य श्रीर जीगली समाज में भी इस रूप में पापा जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानों की रक्षा करने में कार्य यह तो छृष्टि-कुल च्हामणि है। स्थार्य को छोड़कर परार्थ में सुक मानते हुए उसे स्थार्थ परार्थ के विरोध को समुलाविक्षम करने में लगे रहना चाहिए। यस इसी में मानव बीवन के हितकदंखता है। आधिमोतिक विद्वारों का यह युक्तिवाद है जो पूर्वोक्त प्रकृत के समाधान में वे प्रयोग करते हैं। अर्व हिर के भी कहा है कि कुसरे के उपकार को ही अपना स्थार्थ मानवे बाला मतुष्य सफजों में अप्रगायत है। अधिक लोगों का अधिक सुख उसमें हो वह क्यों किया जाये, इसका समाधान इस युक्तिवाद के अञ्चलार यह हुआ कि यह तो मतुष्यस्थान इस युक्तिवाद के अञ्चलार यह हुआ कि यह तो मतुष्यस्थान ही है। अर्थोत् अपने स्थार्थ को होक्ति इस पद्म के पास और कोई समाधान हों। परोपकार का पद्म मीति-माचा के पद्म स्थार्य में पकदेशीय है अत: कुछ आधिमोतिक विद्यानों ने यहां आकर मतुष्यस्था का सहारा लिया।

मनुष्यत्य को नीतिमचा का मापद्गढ मानने पर प्रश्न भी उठ बड़ा होता है कि यह मनुष्पत्य क्या पत्तु है। क्या मनुष्यत्य यास्त्य में वैसा ही है जैसा आधिमीतिक विद्वजन मानते हैं। यदि नहीं तो फिर ठका पतत्सम्पन्य विचार का प्रमुख्य सममकर वास्तविक तत्य पर पहुँचना पढ़ेगा जिससे कि नीतिमत्ता का निर्धार्थ हो सुके। अपने स्वार्थ की छोड़ कर अधिक लोगों के अधिक सुख के कार्य को कोई क्यों करें हस उत्तर के लिये आधिमीतिक तत्यव 'मनुष्यत्य' का सहारा तो लेते हैं, परन्तु उनका मनुष्यत्य भी प्रस्वच्यत्य ही है। वे परोपकारधर्म की अभिनृत्वि का समायेश तो मनुष्यत्य में करते हैं परन्तु हसके सार्या अन्य धर्मों को उसी कारत उसमें नहीं देखत हैं। इसीतिये यह प्रश्न उन पर उठता है कि क्यों मनुष्या मनुष्यों में केन्न परिवज्ञ हिक क्यों मनुष्या मनुष्यों में केन्न परिवज्ञ हिक क्यों मनुष्या मनुष्यों में केन्न परिवज्ञ होते. का ही उत्कर्ष

६६. : कमें मीमांसा

हुआ । अधवा इसी के साथ उनमें स्वार्थ, बुद्धि, द्या, उदारता, दुरहरि, तर्फ, ग्रूरता, धृति, क्षमा तथा इन्द्रियनिग्रह आदि श्रम्य सद्गुर्णों की भी वृद्धि हुई। इस पर अव तत्वतः विचार किया जाता है तो पता चलना है कि स्थसन्तान के पालन और परस्पर सहावना की शृचि का समुक्तर्प अन्य प्राणियों में भंते ही पावा जावे, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य गुली का भी उत्कर्ष मनुष्यों में अन्य संजीव प्राणियों की अपेक्षा ग्रुआ ही है। तत्यतः इन सभी सद्गुणों के संयातं अधवा समुदाय का नाम मनुष्यत्व पर्व मानवता है। इस प्रकार विचार से यह धात हुआ कि परीपकार से भी मेनुस्थत्व का दर्जा कहीं केंचा-है। अतः नीतिनिधीरण परीपकार की दृष्टि से दी'नहीं-करने चाहिये शहक मनुष्यत्व की दृष्टि से होना चाहिए और बढ़-भी मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जिन गुणों का उन्कर्व है उनकी दृष्टि में रलकर। केवल परीपकार करना ही शीतिमत्ता का परम तत्वं है. ऐसा न कहकर यह मानना चाहिए कि जो कर्म मसुर्थों के मसुर्थत्व को शोभा दे श्रथका मानवतां जिसे उचित समके एवं जिससे मानवता की वृद्धि हो वही सत्कर्म, सदाचार अथवा नीतिधर्म है। मानवता की इस क्षांस्यन्त स्यापक द्रांष्ट को स्थीकार कर होने पर ऋधिकांश जोगों की ऋधिक सुख उसका एक सुधु भाग हो जाता है। मानवता और मनुष्यत्व प्या है इस पर भी सुदा विचार किये विना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मनुष्यता के स्व-कप का विचार करते हुए उसमें विद्यमान-स्वार्थ-वृद्धि, वपा, डदारता, दूरहष्टि, तर्क, श्रात्व, घृति, समा और इन्द्रिय-निमद आदि पूर्वोक्त सभी गुण सामने आ आते हैं। कई नाति-शास्त्र का विवेचन करने वाले इस समुदायात्मक मनुष्यधर्म . को ही भ्रातम कह दिया करते हैं। मनुष्यता वास्तय म पूर्वीक

नहीं सकते । स्वार्थ, तर्क, उदारता छादि धर्म किसी जह छोर्

द्वानग्रन्य पदार्थ के धर्म तो बन नहीं सकते और नर्जनमें दया, परोपकार, दूरदर्शिता स्त्रीर नियमनात्मक वृत्ति ही हो सकती है। इनका अधिष्ठान तो कोई शानवान चेतन ही हो सकता है और वह भी स्थायी और नित्य। अस्थायी तत्व में नित्यं नीतिमत्ता के बीज भूतपूर्व कथित धर्म ठीक नहीं घट सकत है। विना ज्ञान के तर्क की स्थिति नहीं हो सकती और बाने श्रानित्य का धर्म नहीं। श्रानित्य का धर्म मानने पर ज्ञान की समर्खे समस्याधी का संसार में समाधान नहीं हो सकता है। दया को ही लीजिए, यह छिहेंसा और परोपकार धर्म की उप स्थापिका है। यदि यह शरीर आदि किसी अस्थायी वस्तु का धर्म माना आये तो प्रश्न उदेगा कि इसके धर्तने की आध प्रयक्ता ही क्या र क्योंकि अस्थायी यस्त शायवत तो है नहीं फिर इस भले बुरे का उत्तरदायी कीन होगा। यदि नीति धर्म के सारे नियम शरीर के साथ ही समाप्त होने वाले हैं. बाद में वनका कोई उत्तरदायित्य ऋथवा उनके भए घरे परिखामों के प्रभाव की कोई स्थिर यस्त नहीं तो किर इसके मानने की आयश्यकता ही क्या है। अत' यह मानना पहेगा कि नीति-धर्म के उत्तरहायी को नित्य होना चाहिए। यदि इन मशस्य गत धर्मी को नित्य यस्त का धर्म न माना जावे तो नीतिमचा के नियम भी श्रस्थायी श्रीर श्रनित्य होंगे। ये दाण दाण में यद-कते रहेंगे। परन्तु नीति के ऋदिसा सत्य ऋदि धर्मी की पैसी स्थिति नहीं। वे नित्य श्रीर शाश्वत माने गये हैं। इसकिये भी नीति धर्म के बीजभूत धर्मों के आश्रय मनुष्यत्व के मूख तत्व को स्थिर और नित्य मानना चाहिए। यह नित्यतत्व श्चारमा है, जो शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि के साथ

६८ कर्म-मीमांसा

मिलकर पूर्वोक धर्मी को धारण करता हुआ मनुष्यत्व स्रथवा मानवता का रूप धारण कर रहा है। शरीरेन्द्रिय भीर अन्त:करण परिवर्तनग्रील और विनाग्री है। ज्ञात्मा अविनाग्री और नित्य है। नीविमचा का निर्धारण करते समय केवल शारीर, इन्द्रिय और मन के सुख की लेकर परिलाम नहीं निका-जना चाहिये यरिक मनुष्यत्व के महान तत्व नित्य आत्मा के सुख श्रादि का विचार भी ध्यान में रखने चाहिएँ। शरीरेन्द्रिय आदि का सम्बन्ध केवल इसी प्रत्यच जोक से ही है अतः इतके सख पर निर्धारित नीति धर्म एकदेशीय उहरेगा । आत्म-तत्व नित्य है उसका सम्बन्ध पेहिक और चामुध्मिक श्रीयन तथा उद्देश्य से भी है अतः इन सभी गती का विचार करना आय-श्यकं है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने वालों की भांति ही आधिमौतिक पंडित मनुष्यत्व के विशुद्ध तत्व इस आत्मतत्व को मानकर सीति का निर्णय करते तो यह महान दोप जो उनके तीतिमीमांसाशास्त्रमें देखा जाता है न रहता। चाहे जो कुछ भी को क्रांते विवेचन से इस इस परिणाम पर तो पहुंच ही गये कि आधिमीतिकसुखवादी खार्य, भावीखार्थ, उचलार्थ और परोपकार के सीपानों को जांघते हुए अन्त में मनुष्यता पर आ पहुँचते हैं। अन्तर केयत यही रह जाता है कि वे मन्त्रपत्व के विषय में भी प्राय: सब जोगों के वाह्य सूख की ही कल्पना की प्रधानता देते हैं। इस अन्तर के कारण ही उनके पंच में पूनः दीय खड़ा हो जाता है। वह दीय यह है कि वे बाह्य संख की अपेचा अन्तः सुख और अन्तः श्रुद्धि को कल महत्य नहीं देते श्रीर न इनका विचार ही करते हैं। यह पान भी जिया जावे कि मनुष्य का सारा प्रयन संख्वाति श्रीर द खनिवारण के लिये है तथापि जय तक यह न निर्धात हो जावे कि सब किसमें है-सासारिक विषय भोज से ही,

अधवा और किसी में—तब तक कोई भी आधिभौतिक पच बाह्य नहीं हो सकता। आधिमौतिक परिवृत भी इस पहा की खीकार करते हैं कि शारीरिक सखसे मानसिक सखकी महत्ता अधिक है। एक मनुष्य के समझ पश्च की मास होने वाले सारे सुखों को रखते हुए यदि पूछा जाये कि क्या यह पशु होने को तैयार है तो स्पष्ट नकार में ही उत्तर मिलेगा। हाती-जनों को तो इस धात के कहने की आयश्यकता ही नहीं कि तरवहान के गढ़ रहस्यों के मनन से वृद्धि में जो प्रसन्नता होती है बह्र वाह्य संपत्ति और सुखों से सर्वधा कई ग्रुण योग्यता बाली है। बुद्धि सुख के समज्ञ वाद्य सुख तुब्छ प्रकाते हैं। इसके भतिरिक्त यह भी सोचने की बात है कि लोक में मतुष्यु जो कुछ किया करते हैं यह बाह्य सुख को उद्देश्य मान कर उसी के लिये दी नहीं किया करते। बाह्य सक्षों की तो घार्चा दि फ्या, अवसर आने पर लोग जीवन की भी परवाह नहीं करते और सत्य आदि नीति-नियमों की योग्यता को जीवनसे ऋधिक समस्तर जीवनत्याग में भी तरपर हो जाते हैं। नीतिधर्मी के पाजन में पाद्य सुख को मधानता न देकर उससे मनोनिष्ठह को करने में दी मनुष्य का मनुष्यत्व है। नीति के धर्मों की पावना में बाह्य सुख की कोलुपता का परिस्याग कर उससे मनका निग्रह करना चाहिए। मनोनिग्रह मनुष्यता का एक उत्तम तत्व है। यही फारण है कि अञ्चात्मधिद्या के जिहास पुत्र, कलत्र, धनधान्य आदि को शिंगुक समभ कर उससे विरक्त रहने में ही श्रेय मानते हैं। संसार के सभी सुखों की पैसे व्यक्ति प्रेय समभक्तर श्रेय आत्मसम्ब को ही उसकी अपेका चुनते हैं। को मनुष्य यदार्थतः वृद्धिमान होता है बह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को अधिक पसन्द करता है। जिसकी बर्खि मध्य होती है उसको आत्मकत्याण की अपेशा प्रेय

कर्म-मीमांसा

190 श्रशीत याद्य प्रन्दिय ग्रस्य विषय सुख ही श्रधिक ऋड्डा खगता है। यह रस पेहिक सुल को ही परम उहरेय सम्मता है और जो कुछ करता है वह इस अपने पास आधिमीतिक सुख धी के लिये अथवा द:खों को दूर फरने के लिये ही करता है। हम ऊपर कह आये हैं कि बाह्य सुलों की अपेदा बुद्धिगम्य श्रन्त: श्राध्यारिमक सब ही स्थायी श्रीर श्रेष्ठ है । विषयस्रख श्रतित्य है। यह दशा नीतिधर्म की नहीं देखी जाती। सत्य श्रादि धर्म बाह्य उपाधियों और सुखदु:ख पर-नहीं श्राधारित हैं। वे सर्वदा सब अवसरों पर कार्य में पक समान उपयोगी हो सकते हैं। यही कारण है कि वे निख माने जाते हैं। यह नित्यता नीतिधर्मी में फड़ां से छायी और कैसे आयी—अर्थात् इसकी प्रधानकारण क्या है ? — इन प्रश्नों का समाधान पूर्व विवकाये गये जाधिमीतिकवाद से सर्वथा ग्रसम्भव है। यदि

बाह्य सृष्टिके सुखदुकों के अवक्रोकन से फुछ सिद्धान्त निकाला जावे तो सब सुखदु'खों के सभावतः अनित्य दीने से उनके अधूरे आधार पर वने हुए नीतिसिद्धान्त भी वैसे ही श्रनित्य होने श्रीर पेली परिस्थित में सुखदु , ओं की कुछ परवाह न भी करके सत्य श्रथवा परार्थ के लिये जीवनीरमर्भ करने की जी सत्यादि धर्मों की त्रिकालाबाध स्थिति श्रयवा नित्यना है वह श्रधिकांश लोगों के अधिक सुख के नियम से सिद्ध न हो सकेगी। भारतीय ऋषियों ने इस गृह तत्व की सप्तभाशा श्रीर स्पष्ट शहरों में स्पास ने (महाभारत ख० ४। ६०: ३० ३६। १२। १३) में घो पत किया कि सुखदुःख अनित्य हैं, परन्तु धर्म (नीतिनियम) निला है। इस लिये सुख की इच्छा से, मय से, लोम से अथना मृत्यु के संकट बाने पर भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह धर्म का श्राधार जीव नित्य

है अरि सुकर्ज बादि गांव विषय सानित्य हैं। असुद्देशि ने

कर्म में मीतिश्वातीति का विकास भी कुछ इसी से मिलती जुलती वात कही है। उनके अनुसारी

40 कोई निन्दा अधवा स्तृति क्यों न करे, धन रहे अधवा खिला

ज वे, आज ही मृत्यू समझ उपस्थित हो या काज्ञान्तर से आर्व परन्तु थीर खीर द्वानीजन न्यायमार्ग से विचलित नहीं होते। इस प्रकार आधिभौतिकवादियों के नीतिनिर्माणविषयंक मानदराह का विवेचन कर यदापि शाखत नीतिथर्म के निर्शिष का वास्त्रविक तत्व स्थापित किया गया परन्तु कुछ घोष्टी-सी अर्थ सचाइयां इन वादियों की और भी हैं जिनका निरा-करण भी परमाध्यक है। उनकां भी थोड़ा सा विचार किया जाता है। श्राधिभौतिक सबवादी बाह्य सुख पर ही सारा बंब वैते हैं छीर समभते हैं कि नीतिनिर्धारण में यह एकमान निदोंच पार्ग है परस्त वे संसार की वास्तविक स्थित का विचार नहीं करते। संसार जहां कर्मभूमि है वहां इसमें सुख श्रीर दुःच दोनों हैं केवल सुख ही सुख मिलना इसमें असम्भव है। फिर दु ख को भी देख कर विचार करना चाहिए। दु ख सदा के बिये संसार से नए हो जावे और सुख ही सुख मिनता रहे यदि यह पत संसार में ठीक उतरती होती तो आधिमी-अनुमव इसके विपरीत है। संसार में सबदःब दोनों हैं और सुल की श्रोता दुःखं का बाहल्य है। यदि इस बात की गह-

तिकवादियों की गाड़ी कुछ आगे चल सकती थीं परन्त राई में बैठने कर यन किया जावे कि यहां पर सुख श्रधिक हैं अथवा द्वाच तो मानना पहेगा कि द्वाच श्रधिक है। जिसे सब को हम सब कहते हैं यह भी दुःख से भग है। यह भी विशुस सुल नहीं-दुःख का मिश्रण है। संसार के प्रत्येक सर्वे में चार बाप पेसे पाये जाते हैं जिन से यह सब भी ड:बाह्मार्ज समका बाता है। साधारण व्यक्तियों को इस तथ्य का मान नहीं द्वीता परण्त विवेकी उसे समझते हैं। ये चारों दोप दाई

निक इष्टि से विचार करने पर निकतते हैं--परिखाम, वाप, संस्कार और संसारी मूजतत्व की परिवर्तनशीनता। संसार के सभी बाह्य सखों में ये बातें देखी जाती हैं। जब कोई सख इसे पास होता है तो यह होता क्या है ? केवल भोगों में इन्द्रियों की सुप्ति अथवा उपशान्ति। इस प्रकार दुःश क्या है ! भोगों में इन्द्रियों की खपलता से होने वाली अद्वित अथवा अञ्चपशान्ति । पूर्व कहे गये सुखदुःव ब्रह्मणों का एक यह रूपान्तर सत्त्व है। यतः हिन्द्रयों को भोगाम्यास से रुप्पारहित नहीं किया जा सकता, इसनिये जब कोई सुध इन्हें मास होता है तो उसकी अनुकृतता में इन्हें राग अस्पन्न होता है। तथा इन्द्रियों की भीग में प्रवीखता बहती है। इस राग से एक प्रकार की वासना वन जाती है। इन्द्रियों को सुख के साधन में रागड वासना भीर उस के विरोधी साधन में फिर किसी समय यह छिन न जावे द्वेयज वासना बनती है। सुख की बासना के सदा प्रबुद्ध होने से उसके मार्ग में पहने बासी बाधाओं के प्रति देपन वासना बन्हें निवारण के जिये प्रीरित करती है। इस मेरणा से वह मयल करता है परग्तु उनके परि-हार में असमर्थ होने पर विमृद्ध हो अनुचित कार्यों को भी कर बैठता है जो उसके लिये मयिष्य में एक नये दुःख का अन्त दे देते हैं। इस प्रकार यह सुख परिणामतः दुःल में परिवर्तित हो जाता है। सुख में लोम और मोह का होना सामाविक है। छा के विरोधी में द्वेप होता है और इस प्रकार द्वेप में बंधे हुए अङ् चेतन साधनों के स्थान ताप स्थात द:स का अनु-भव होता है। द्वेपन वासनायें इसमें प्रधान कारण है। मनस्य इसके वश हो दः क की उपस्थिति काल में सक की इच्छा करत हुआ किसी की हानि और किसी का अनुमह करता 🗣 । सेकिन यह कमें उन वासनाओं सेही होता है जी बास्तब में

कोम कौर मोइ से हुई हैं। इस मकार यह लोग और मोइ से होने वाली वासना ताप दुःव है। सुसके अनुभव से सुक की वासना और दुःखानुभव से दुःब की वासना बनती है। ये वासनारूपी संस्कार सुख और दु:सके प्रति शुग और द्वेष पैदा करते हैं। इनसे तदलकप ही कर्म पैदा होता है। इन कर्मी से पुनः ऐसे संस्कार बनते हैं।इस प्रकार बराबर एक के बाद इसरे का अनादि चक चलता रहता है। वासना की कभी शान्ति नहीं होती यह सदा भोगेच्छा की बढ़ाती है और भोग से पन वासना बनती है. इस प्रकार संसार का चक्र चलता रहता है और सुख भी दुःस रूप में परियात होता जाता है। यही संस्कार से दु:ब का होना है। संसार की प्रत्येक यस्त बंचन है। उसी प्रकार मनुष्य की सुक्त और दुख की वृत्ति भी चचल ै। अभी इस चल में किसी वस्तु में सुख मतीत हो रहा है, इसरे समय में यही दु:स देने वाली बन जाती है। वस्तुओं के धर्म संचल होने से सुख में स्थिरता नहीं रहती। सुखदुःख के रूप में परिवर्त्तित होता रहता है-वह संसार के मुखतत्व की भंचलता का परिणाम है। इस प्रकार विचारने पर संसार दु:स-मय है और उसमें सुब भी दांब से मिश्रित है-पेसापरिणाम निकलता है। जब संसार दःकाय है तो फिर सुख के आधार गर नीतिनिधारण किस प्रकार संमय हो सकता है। संसार वं दुःख अधिक है इस पर आधिमीतिक पश्चिमी परिष्ठत यह माद्वीप करते हैं कि यदि संसार में सुख से दु:ख दी अधिक तीता तो अधिकाश स्रोग अवश्य ही ज्ञात्महत्या कर शकते क्योंकि जय उन्हें यह मातुम हो जाता कि संसार दुःक मय है तो वे फिर उसमें रहने के अंभट में क्यों पहते। चंकि मनुष्य बहुधा ऋपनी श्रायु से नहीं ऊबता इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जाता है कि इस संसार में बसे जुःच की

मपेक्षा सुम दी अधिक दै और इसी कारण इस सुम की परमसाध्य समक्र कर धर्म-भधर्म, कर्म-श्रकर्म का निर्णय मी किया जाना चाहिए । देखने में यह प्रश्न बहुन जटिल है परन्त् विचार यदि किया जाने तो यह केवल प्रश्नामास सिख होगा। आत्महत्या का जीकसुच श्रथवा दु य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। जहाँ दुःख हो यहाँ मजुष्य चात्महत्या ही कर बेठे यह उदाहरण भी ठीक गडीं। संसार में देने भी कोग हैं जो साने के लिये मोजन श्रीर पहनने के लिये कपटे नहीं रचते. भूखे और नंगे रह कर जीवन वितावे हुए भी वे आत्महत्या नहीं करत, इससे क्या यह अनुमान यन सकता है कि उनका जीवन सुसी है। विकासवाद के जन्मदाना चार्ल डाविन ने वृक्तिणी अमेरिका के फुड़ देने जंगली लोगों का वर्णन कियाँ है जो अन्यन्त असम्य हैं। वे स्त्री पुरुष कठोर जाड़े के दिनों में भी नेने घुमते रहते हैं, इनके पास अन्न का कुछ भी संप्रद नहीं दोना इसलिय इन्हें कभी-कभी भूखों मरना पहना है, तथापि इन की संख्या दिनोदिन बढ़ती जाती है। ये जासी दे ख सहते हुए भी जान नहीं देते, परन्तु इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इनका जीवन सुखी है। लोक में कुए रोग से गलितांग, कराइता हुआ भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं फरता, श्रात्महत्या करना तो दूर रहा यह श्रपने जीवन को क्रायम रखते का प्रयक्त करता है परन्तु इसस यह नहीं माना जा सकता कि उसका जीवन सुख में है। क्या कोई आधिभौतिक परिहत यह कह सकेमा कि इस कुष्टी का जीवन सुसमय है और इसीकिये वह जीवन से आत्महत्या क्षारा प्रिंग्ड नहीं छुड़ानों चाहता। यदि दुःख भोग ही आत्महस्या का कारण होता तो मत्वेक दु बी भारमहत्या करता परन्तु बीके इस बात की उदाहरण नहीं। किएं यह भी तो प्रत्येक मिलुक्य की मानुम है कि जो पैटा है यह अवश्य मरेगा। मरने से कोई बन नहीं सकता। मृत्यु कि नी दिन इन सारे सुखीं की छुंड़ा देगी जिनके लिये इस प्रयत्नशील हैं। सौतका द सभी कोई थीड़ा नहीं, नाम लेते ही हदय में भय उत्पन्न ही जाता है। परन्त यह सब होते हये भी कोई यह नहीं सोचता कि अब कल मरना है तो आज ही क्यों न आत्महत्या कर ली जावे। जिस प्रकार दुःख के साथ शारमदत्या की कोई व्याप्ति नहीं उसी प्रकार सुत्र के साथ जीवन धारण का भी कोई सम्बन्ध नहीं वीकता। बहुत से जोग सुन्नमय जीवन में हीते हुए भी इसरों के दिव जीवन छोड देते हैं। लहाई में लहने वाले योजाओं की जीवन में औ सब प्राप्त है उससे ये न निर्विश्य ही हैं और म मरने में कोई उससे विशेष सम्ब ही उन्हें भिलेगा, फिर मी वे सहर्ष प्राण देते हैं, अपने दाज से दाली होकर नहीं देश के लिये भीर जाति के लिया। मनुष्य जीवन संसार में श्रेष्ठ है । मानव इस बात में ही खपने को परम धन्य मानता है कि "बह पश नहीं है" मनुष्य है और सप सुखों की अपेक्षा मनुष्य होने का उसका सुख इतना श्रधिक महत्त्रपूर्ण है कि वह इसे छोड़ने को तैयार नहां । इसीलिये यह आत्महत्या नहीं करते। यद्यपि संसार दु अपय होने से दु.स की चोटें उसे लगती रहती हैं। निरा-भिन रहने वाले प्रश्न पत्नी भी आत्महत्या नहीं फरते तो क्या इससे यह मान लिया जावे कि उनका जीवन सुखी है। मनुष्य-योंनि ही इतनी क्षेष्ठ है कि कोई दाय पड़े या कुछ भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। जो लोग कभी कभी श्रात्महत्या कर सेते हैं उसका प्रधान कारण उनका श्रावेश है। उत्साह और आत्मयसम्बद्धा से मनुस्य बिलदान करने को तैयार होता है परस्तु आवेग और आवेश में आकर आत्महत्या भी मनुष्य कर लेता है। आवेश में किया गया यह कर्म वाप

जुर्म समस्रा जाता है। मनुष्य का शरीर केवल श्रपना ही नहीं इस पर बहुत सी कृतकृताये' लदी हुई हैं। यह समाज की एक धरोहर है अत: इस की हत्या करने वाला पापी समभा जाता है। जब शरीर समाज का है और समाज के दित में उसका उपयोग होना चाहिए. तथा साथ ही साथ मनुष्यता की रहा करना मानय का समाव है तो फिर बात्महत्या करने का किसी को अधिकार ही क्या है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में एक इच्छा स्यामायिक पायी जाती है। यह यह है कि प्रत्येक मनुष्य. की यह आत्मायी: है कि यह सदा बना रहे कभी मरे न। नसकी यह सदा यने रहने की इच्छा उसे सदा समावत: यह प्रेरणा देती है कि यह श्रात्महत्या ने करे। साथ ही इस इच्छा का यह परिणाम भी है कि वह मरना पसन्द नहीं करता। क्यों नहीं फरता ! इस लिये कि मृत्यु का दुःख महान् है । मृत्यु का नाम सनते ही की है से लेकर विद्वान मनुष्य तक के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है । यह भरणवास इस बात का अनुमान विजाता है कि उसने कभी मृत्युका दुःश भीगा है और उसका स्मरण कर उससे बचना चाहता है। यह मरणत्रास झिमिनवेश द्रांख है। जो बिना अनुभव के हो ही नहीं सकता। किसी यस्त की स्मृति बिना अनुभव के नहीं होती है। इस जीवन में तो मृत्य के दुःखका किसीने अनुभव कियानदी । फिर यह स्मृति क्यों है। इसका कारण इस परिजाम पर पहुँचाता है कि उसने इस जन्म के अतिरिक्त पूर्व कभी मृत्यु का अनुभव किया है इस-निये उसे यह स्मृति है और वह मरने से यचना चाहता है। मीत का दुःख संसार के दुःखों में सबसे बड़ा दुःख है इसिब्रिये मी कोई आत्महत्या करना पसन्द नहीं करता। में सदा जीवित 🌃 मक न, यह भावना मनुष्य में स्वामाविक होने से उसे कारमध्त्या नहीं करने देवी । मनुष्य आत्महत्या न करके औने

है। यह संसार के सकाय होने का कोई सकत नहीं। वास्तव में भारीप का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि भारमहत्या न करने की बुद्धि स्वामाधिक है, वह संसार के सुक इ:कों के तारतम्य से उत्पन्न नहीं है। इसीतिये इस से पद भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि संसार सुस्रमय है। संसार व्यवसय होने पर भी मनस्य आसहस्या नहीं करता क्योंकि उसे यह आशा बनी हुई है कि सुक आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि सब और द:स दोनों ही कमग्रः आते जाते रहते हैं, इस थोड़े सुल की आग्रा उसे अधिक दु.कों की धपेड़ साने पर भी आत्महस्या नहीं करने देती। एक बात यहां पर और भी विचारने की है कि सखों के मोग से सुख भोग की इच्छा एत नहीं होती है। मनुष्य इन्द्रियों के सुख का जितना ही उपभोग करता है उसकी भोग-वासना उतनी ही बढ़ती जाती है। यह वासना की तृप्ति न होने से सवा सब भोग के लिये असन्तर ही बना रहता है। यदि सारा जीवन सुख भोग में बिता दिया जावे तय भी भोग-बासना शान्त नहीं होती । शरीर जीर्थ होजाता है, आय समाप्त होती जाती है परन्त भोगेच्छा अर्थात तुम्ला जीर्ल नहीं होती। जिस प्रकार प्रज्ज्वित ऋगि में घी डालने से यह घटती नहीं बढ़ती ही जाती है उसी प्रकार सुस्रों के उपभोग से विषयवासना की तृप्ति नहीं होती। यह सदा बढ़ती ही जाती है। जब सुख भीग से सुख भीग की वासना उस ही नहीं होती तो फिर उसके लिये उपायान्तर सीचना चाहिए। यह विषयवासना की शान्ति का उपाय मनस्य का अपने कामोपभोग की मर्यादा वांधना है। यह मर्यादा अर्थात् निग्रह ही विषय वासना से छहा सकता है। अस्त, जो भी हो, सुख का स्वभाव जब

4=

यासनामय है तब उसके आधार पर नीति नियमों का निर्धारण कैसे किया जासकता है। जर एक के सब की वासना को इस जीयन में पूर्ण करना कठिन है तो फिर बहुतों के सुख की वासना का पूरा करना तो अत्यन्त असंभव है और उसके आधार पर धर्म अधर्म का निर्णय सुतराम् असाध्य है। यहां पर कुछ कमें का ही खाग सिखाने वाले पेसा कहते हैं कि र्रुष्णा से असन्तोष और असन्तोष से द!स होना है,कर्मों के कार्या-कार्य के सोचने की श्रावश्यकता नहीं, उनका पश्चिमा ही कर देना चाहिए । जिससे वासना की समाप्ति होकर असन्तोप की जह ही उसड़ जावे। संसार में असन्तोप ही अधिक है और इसीनिये दुःच है। पास्तविक सख सन्तोष में है। जैन श्रीर वौद्ध धर्म की नींव ही इसी पर आधारित है। पाश्चाखदेशों में शोपेनहार जैसों ने संसार की द:समयता और इसका बहत ही सरस वर्णन किया है। परन्तु यह कसीटी भी ठीक नहीं। आग दाय को जला देती है इसलिये रोटी दी न पकार्षे, विद्युत् से व्यादमी की मौत भी होजाती है इसलिए उसका प्रयोग ही न करें. श्राँख बरे रूप को भी देखती है अतः निकाल कर फेंक देवें, यह समुचित नहीं। कमें से वासना और उससे श्रसन्तोप है स्रत: उसका त्याग होना चाहिए इसमें भी इसी प्रकार बुद्धिमत्ता नहीं है। श्रसन्तोप सर्वत्र दृश्च ही पैदा करता है, यह कथन भी ठीक नहीं। यदि रोज़गारी और विद्वान् जितना प्राप्त है अथवा जाना गया है उतने पर ही सन्तुष्ट हो जावे तो भविष्य का सारा पुरुवार्थ ही नए होजावे । केवल सन्तोप लेकर चैठे रहने पर मनुष्य अपने आते के जीवन यह मर्बादा बांधी जासकती है। अब्छे कार्यों में मंतुष्य की सदा असन्तोप ही रखना चाहिए। सन्तोष और असन्तोप का अबुंगा भी नीतिधर्म के त्यागने के सिये उपयोगी वस्तु नहीं है । इस प्रारंश की भी प्रशस्त नहीं कहा जासकता। श्राधिभौतिक-सुजदादियों की विचारधारा में पुक यहा, मारी दोप यह भी है कि वे सुखं का तिर्णय करते समय मन के कार्य की भूख जाते हैं और उस पर विचार नहीं करते। वस्त्रहृशा इन्द्रियों से अनुसत होने वाले बाह्य सुख में मन का बहुत बहुत, भाग है ) किसी भी इन्द्रिय से होने वाला अनुभव तय-तक पूरा नहीं, होता, जब तक मन उसके साथ न लगा हो मनुष्य औँल से देखता, कान से सुनता और त्यचा से स्पर्ध करता तथा घाण. से सुंघता है । इन्द्रियों के यह व्यापार जिस मात्रा में इन्द्रियों के स्वामाधिक वृत्तियों के अनुकृत रहते हैं अथवा प्रतिकृत. रहते हैं उसी मात्रा में मानय की खुखदाब हुआ करता है। सुखदुःच का घस्तुसतस्य पूर्व दिखलाया जा खका है। नियमानुसार याहा क्रथिमौतिक सुख की उत्पन्ति के लिये बाहरी पदार्थी का संपर्क इन्द्रियों के साथ होना माधिमक आवश्यक यात है परन्त विचार करने पर पता चलेगा कि इन इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यापार से होने वाले सुखों को जानने अथवा स्वीकार अस्वीकार करने का कार्य मन का है। देखने भीर सुनने का कार्य केवल आँखों और कानों से ही नहीं हुआ करता श्रिवत उसमें मन का भी सहयोग रहता है। यदि मन र्चचल हो और इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध न हो ती, इन्द्रियों के ब्यापार होते रहने पर भी उनकी बाह्यानुभूति पूरी नहीं होती। मन के विना संपर्क के खाँस से देखने पर भी अनदेखा और कान से सुनने पर भी अनसुना हो जाता है। लोक में यह उक्ति चरितार्थ ही है कि मेरा मन अन्यत्र था

कर्य-पीमांमा Z D इसकिये मैंने महीं सनावानहीं देखा। इस नियम के असुसार इन्द्रियों से अनुभव होने वाले आधिमीतिक सुकद्रास भी अस्ततः हमारे मन पर ही निर्भर हैं, आध्यात्मिक सुन दुःस का तो कहना ही क्या वह तो है ही मानसिक । अब मन इस प्रकार सुखदु:स में एक प्रधान कारण है तो यह यात सुनिश्चित है

कि मन के निप्रद करने से सुखदु:खों के अनुभव का भी निव्रह होना असंभव पात नहीं। इसीक्रिये यह सिद्धान्त भी इस विषय में डीक ही है कि सुख अपने मन के अधीन है घोर दःख बाह्य यस्तक्षों के आधीन रहते में है। मन से सख का निमद्द जिस प्रकार संभव है उसी प्रकार मन से दाओं का चिम्तन न करना ही दुःख के निवारण की अमोध औपधि है। यही कारण है कि मन को दमन कर सत्य तथा धर्म के लिये

सुक्षपूर्वक अग्नि में जलकर भसा होजाने वालों के अनेकों निदर्शन भारतीय इतिहास में देखे जाते हैं। वह भी तो व्यक्ति ही थे जिन्होंने सिद्धान्त और सत्य की रक्षा में सली का द्यानियन करना पसन्दं किया। इसनिये केवन बाह्य सखों चौर फलों को दृष्टि में रखकर ही हमें प्रत्येक कार्य नहीं करना चादिए परिक फलाशा को छोड़कर मनोनिश्रह द्वारा सुखदास को सममाय में सममकर प्रत्येक कर्म को करना चाहिए। सख

हो अथवा दु:स हो सब में समबुद्धि रसकर श्रहकार का त्याग कर कर्त्तव्य कर्मों को करते जाने में द्वी भूतदित स्त्रीर श्रेय दोनों हैं। मनुष्यता की सब से ऊँची कसौटी यही है कि मनुष्य सुख में फूल न जाये और दुःख में पिचकर कृष्ये की तरह लिक्कड़ न जावे। इन्द्रिय और मन पर दमन कर सुख-दःख. मानापमान, रागद्वेष, स्वहिताहित का विना विचार किये निष्कामभाव से समबुद्धि हो कर्मीका श्राश्वरण करना च्याहिय । मानवता के इस महान् तत्व को समम् लेने पर फिर बाह्य सुखों के आधार पर कर्तव्याकर्त्तव्य के निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता और वह निःसार प्रतीत होने लगता है। आधिमोतिक सुरावादी पृष्टित यदि सुख का विचार करते

समय सुख के स्वमाव और उसकी श्रेणियों का विश्लेपण कर नीतिधर्म का विचार फरें तो वे जिस परिणाम पर अय पहुँचे हैं उससे उलटे परिणाम पर पहुँचेंने और आध्यातिमक विचार-वालों से उनका साम्य स्थापित हो जावेगा । परन्त्र ऐसा न करना भी उनकी एक महती न्यूनता है और यह दोप बनकर चर्तमान नीति-मीमांसा शास्त्र में पदे पदे खटकती है। जब यह सिद है कि संसार दु:खमय है। इसमें सुख की अपेता दु:स श्रधिक है और ये सुख दु:प कमश: श्रात रहते हैं और है पेन्द्रियक तय यह सोचना पहता है कि इनसे भी उत्तम सुख कोई है अथवा नहीं। देखने पर पता चलता है कि पूर्व कहे गये नियमानुसार इन्द्रियसुख याद्यसुख है उससे अञ्झी योग्यता याला मानसिक सुख है। यह मानसिक सुख इन्द्रिय-सुख से अधिक योग्यता वाला है इस बात को 'मिल' जैसे आधिभौतिक वादी भी स्वीकार करते हैं। प्लेटो ने भी यह माना है कि वाह्यसुखों की अपेद्मा मानसिक सुख श्रेष्ठ है तथा मानसिक सुख की अपेता बुद्धिमाद्य सुख श्रेष्ठ है। भारतीय दार्शनिक इससे एक एग और आगे बढ़कर कहते हैं कि इन्द्रियजन्य बाह्यसम्ब से मानसिक सुम श्रेष्ठ है, मानसिक सुन्न से वुद्धिन्तन्य सुद्ध श्रेष्ठ क्षीर उससे भी अधिक श्रेष्ठ श्रात्मसुन्न है। यह बुद्धित्राह्य सुन्न श्रात्माधीन है जब कि बाह्य सुद्धा बाह्य पदार्थों के श्रधीन है। इस श्रात्मसुन्न को समभने के लिये उस झात्मा के स्वरूप का विचार करना पडवा है जिले मन और बुद्धि के द्वारा वाछहिए का और स्वयं उनले अपनी पृथक्ता का परिहान दोता है और जो स्वयं अपने

ಜ೪ स्वरूप का शान रखता है तथा इन सब के प्राकृत होते हुए भी स्वयं अप्राक्त और शाश्यत है । इन्द्रिय से इन्द्रियों के विषय सदम हैं, उनसे भी सदम मन है । मनसे सदम बुद्धि श्रीर वृद्धि से भी श्रत्यन्त सुदम श्रातमा है। ये सभी श्रिनित्य हैं आत्मा नित्य है। यही नियम सुखों के बारे में भी है। सुख के स्वरूप का इस उदास दृष्टि से विवेचन करते हुए उसे तीन प्रकार का माना गया है-सात्विक, राजस और तामस । इनमें श्राधिभौतिक सब से मन का सब श्रीर उससे भी वृद्धि का सुख श्रेष्ठ है। श्रारिमक सुख श्रत्यन्त श्रेष्ठ है। सात्यिक सुख थेष्ठ है और वह श्रात्मा तथा वृद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। बाह्यसुख चािक होते हैं, बात्मसुख स्थावी होता है। विषया सुख में यह बात नहीं जो श्रातम सुख में है। इस आध्यात्मिक खब को ही श्रेय समभाना चाहिए। इसके पात होने पर वाह्य सख-द:स हेप होजाते हैं स्त्रीर दृष्टि में स्वच्छता श्राजाती है। यह सुख ही मानवजीवन का सार है जिसके प्राप्त होने के अनन्तर परमात्मसुक अथवा मोस्रसुख प्राप्त होता है। मानव के इस उद्देश्य को विचार में रखते हुए नीति अनीति का विचार करना चाहिए, केवल आधिमीतिक सक की दृष्टि से नहीं। आधिमीतिक परिदत सुख का अर्थ कभी-कभी सन्तोष किया करते हैं। वे कहते हैं कि अत्यन्तसःख तो सबको किसी भी अवस्था में मात होना असंमव है अत: जिससे अधिक लोगों को अधिक सन्तोप हो वही सुस्र है तथा है वह बाह्य और उसी के आधार पर नीतिमचा का विचार होना

चाहिए। परन्तु यह धारण भी निर्मूल है। पहले कहा गया है कि शारीरिक सक से मानसिक संख अधिक है और उसे आधिमीतिक विद्वान् भी मानते हैं। यदि विषयमीगसन की ही सन्तोष माना जाने तो यह मानना पहेता कि पशु भारत की ऋषेत्रा श्रधिक सन्तुष्ट हैं। गाय, वैश, सुश्चर आदि में विषय-भोगन्नव इन्द्रियसुख मनुष्य में लगभग समान होता है। यदि सचा सुख विषयभोग ही है और यह भी ऋधिक सन्तुए होना तो फिर मनुष्य को पशु बनने के लिये तैयार होना चाहिए। क्योंकि पशु उससे श्रधिक सन्तुष्ट (Satisfied) हैं। परन्तु कोई मनच्य श्रसन्तए रहकर भी पश्र यनने को राजी नहीं। प्रसिद्ध आधिभौतिक परिडत मिल ने स्थयं स्वीकार किया है कि असन्तर रहकर भी मनुष्य रहना ठीक है परन्त सन्तर रहकर ग्रुकर बनना नहीं। एक सन्तर मूर्ख की अपेक्षा श्रसन्तुष्ट होकर भी सुकरात वनना श्रधिक श्रव्हा है। यदि मूर्च और शुकर की धारणा हमारी धारणा से इस विषय में भिन्न है तो इसलिए कि उन्हें अपने अंचल का ही परिशान है। जय मनुष्य श्रसन्तुष्ट होकर भी मनुष्य रहना पसन्द करता है सन्तष्ट होकर भी शुकर यनना नहीं तो मानना पहेगा कि मनप्य और प्रथ में कुछ विशेषता है। वह विशेषता यह है कि पशु में विषयमोग-सुल मनुष्य के लगमग समान है परन्त मन श्रीर बुद्धि के गुद्ध स्थापार से होने वाला सुख उसमें नहीं है. जविक यह उसकी अपेदाा मनुष्य में विद्यमान पाया जाता है। थिपय सुख पशु श्रोर मनुष्य दोनों में है परन्तु मानसिक स्रोर श्राप्तिक सुख केपल मनुष्य में दी है। यदी इस विषय में पश की अपेला मानव की विशेषता है जिसके कारण कोई मनुष्य प्रश्न बनने को रज्ञामन्द नहीं। यह फिसी भी हालत में विषय भीग से होने वाले सन्तोष के लिए इस मानसिक सुख को लागने को तैयार नहीं। उसकी यह भाषना जो उसकी अपनी विशेषता पर आधारित है स्पष्ट बतजाती है कि श्राधिभौतिकवादियों की पूर्वोक्त धारया भी नीति निर्धारण में उपयोगी नहीं । पश्चिमी आधिभौतिक पणिहतों से पेसा प्रश्न

कर्छ-मीमांसा =¥ उठाने पर कि जब सुख ही उद्देश्य है तो जहां दो सुख एक समय उपस्थित दोजावें यदां किसको जनना चाहिए ? वे उत्तर देते हैं कि मात्रा का विचार कर श्रधिक पर ही सकता चाहिए। इस तरह परिमाण का इनकी दृष्टि में यहा महत्य है। परन्त यह नियम चलने का नहीं, लोग थोड़े सुख के लिये महान सुरा को भी छोड़ देते हैं। मिल साहेब कर्म की अच्छाई वराई परिणाम से देखते हैं कमें के स्वभाव से नहीं, परन्त यह भी उनकी बात एकाड़ी है। प्रत्येक कर्म परिणाम से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि परिखाम भी इनके मत में अनुभव का विषय है स्वाभाविक शुद्ध बुद्धि का नहीं। सांसारिक बद्धि किसी कमें के परिशाम के अनुभव के विना वन नहीं सकती। धातक जब तक फांसी की सज़ा का श्रवमव न करले अथवा दसरे को अनुभव करता देख ले तब तक इत्याखपी कर्म से वट उसकी श्रोचिती श्रमीचिती का पता नहीं लगा सकेता । यदि यह मानदएड निर्णय का स्वीकार कर लिया जावे तो मानव

यदि यद मानद्रस्ड निर्णुय का स्थीकार कर लिया जाये तो मानय जाति ब्रादिम ग्रीग्रवायस्था में ही समाप्त दोजाती। ग्रीग्रव अवस्था में ब्रावा मां का दूध पीता है उसे स्वमायतः यद प्रवृत्ति है। यद यद नहीं जाता कि यह पूंच पीना उसके जीवन को धारण करेगा। वच्चे की अमी अनुभय तो सके जीवन को धारण पीने इस कर्म का परिणाम जीवन धारण है, यद भी उसे विद्यलायी नहीं पढ़ता फ्योंकि यह अग्र है—किर यद प्रवृत्ति क्यों ? दहना पढ़ेगा कि यहां पर कमें स्थयं स्थमाय से अञ्जाह स्था ? दहना पढ़ेगा कि यहां पर कमें स्थयं स्थमाय से अञ्जाह राज्य है। अनुभय से भी किसी यस्तु की सारासारता का हान दोता है। अनुभय से भी किसी यस्तु की सारासारता का हान दोता है और स्थमाय से अी। किसी पक्त मार्ग को एकान्तिक कहने में दीप सामने आवेगा। लेकिन यह अयहय है कि कर्तनमाइतिक का निर्माय स्थाना होता ही कराने मारासारता साम साम की एकान्तिक कहने में दीप सामने आवेगा। लेकिन यह अयहय है कि

वासनात्मक बुद्धि का नहीं। श्रधिभूत वादियों का सुख भी वाहा और इन्द्रियजन्य है। इन्द्रियसुख में प्रत्येक के अनुभव में भेद होता है। एक की इन्द्रिय जिसको सुख समक रही है इसरे की इन्द्रिय उसी को दुःख समभ बैठती है। किसी को र्वेगन श्रव्छा और किसी को वादी है। किसी को घी श्रव्छा लगता है श्रोर किसी को उससे वमन हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक के सुखों में भेद है। यही वात परिमाण श्रथवा मात्रा की भी है। मात्रा भी प्रत्येक की अपनी अपनी है। कोई किसी में श्रधिक सुख मानता है दूसरा उसी में न्यून । इस प्रकार कोई मानदएड न बन सकने से सुख की मात्रा पर भी कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण नहीं हो सकता। मिल महोदय ने ऋपनी पुस्तक में श्रपने उपयोगिताबाद का वर्णन करते हुए जो दुःख के समय में श्रात्महत्या, कामोन्मत्तता के समय में कामवासना की किसी स्त्री से भी पूर्ति, श्रीर भूखे रहने के समय में चौरी कर लेने की नीतियुक्त उद्दराया है यह भी प्रशस्त नहीं। ये नीतिमत्ता में गर्हित कर्म माने जाते हैं श्रीर माने जाने योग्य हैं। कहने का तारवर्ष यह है कि आधिभौतिष-सुखवादियों का भाना हुआ सुखबाद किसी भी प्रकार नीतिनिर्णव में समर्थ नहीं। इतने विचार के उपरान्त यह देखा गया कि सुख स्वार्थ

श्रयवा परोपकार श्राहि के श्राधार पर धर्म श्रीर श्रधमें का निक्षय नहीं किया जा सकता है। किसी कर्म की नीतिमचा सुख श्रीर उसकी मात्रा पर निधित नहीं है। मनुष्य का सारा कार्य-कलाप सुस्र के लिये नहीं होता । यह मनोविद्यान-शास्त्र के धिपरीत है कि मनुष्य सुग्र ही की रच्छा करता है फ्योंकि सुख की सारी रच्छाये संसार में पूरी हो ही नहीं सकतीं। ये भी प्रश्न तो मीति-किर्णुप से समय उउते हैं और मीति-

मीमांसा शास्त्र में हैं भी ये बड़े महत्त्व के-कि क्या हरएक व्यक्ति

को अपने थोड़े सुख का भी परित्याग कर दूसरे का अधिक से अधिक भला करना ही चाहिए ? मानलिया कि एक आदमी अपने कर्तव्य से न्यून किसी भी अवस्था में नहीं करता परन्तु फ्या वह किसी समय उससे श्रधिक नहीं करता ? क्या नीति के क्षेत्र में कोई पैसा भी कार्य है जिसे कर्तव्याधिक-करणीय कार्य कहा जावे। कोई व्यक्ति दूसरे के सुखकारी कर्तव्यों का पालन ही अपने सख को छोडकर भी क्यों करे? अधवा नीतिनियमीं का पालन हो कोई क्योंकरे ?इत्यादि ।इन प्रश्नों के समाधान में यह तो कहा नहीं जासकता कि अपने सुख अथवा दूसरे के सुख के लिये वह मनुष्य करे। हां यह कहा जासकता है कि कर्तव्य को स्वयं में चरितार्थ और उद्देश्य मान कर करना चाहिए। कर्तव्य इसलिये नहीं करना चाहिए कि उसमें मुख है विवक इसिलये कि वह स्वयं कर्त्तव्य है और उसका करना ही कर्तव्य है। कर्तव्य को कर्तव्य ही के लिये करना चाहिए किसी वाद्य परिणाम के लिये नहीं। इस भावता से नीति के सिद्धान्त परोपकार और सदाचार आदि स्वयं में एक पैसे भन्ने कमें हैं जो सारे उहें एयों में परमोहें एय छोर सारी भलाइयों की श्रपेत्ता महान् भलाई के कर्म हैं। इससे बढ़ कर न कोई सरा, न कोई भलाई और न कोई उद्देश्य हो सफता है। इसको श्रंश्रेजी के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया 'जास-कता है कि Duty or morality or Charecter is an-

देसे मले कमें हैं जो सार उद्देश्यों में परमोद्देश्य श्रीर सारी मलाहर्यों की अपेला महान मलाई के कमें हैं। इससे बढ़ कर को को हुए न कोई मलाई श्रीर न कोई उद्देश्य हो सकता है। इसको श्रीरोती के श्राव्यों में इस प्रकार व्यक्त किया 'जास-कता है कि Duty or morality or Charecter is an-end-in-itself. अब रही बात यह कि कोई श्रप्यने कर्तव्य से श्रीप्रक भी करता है। श्राव्या नहीं। उत्तर होना कि कर्तव्य की सीमा संकुचित नहीं है। प्रत्येक को श्राप्य सामध्ये के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते रहना वाहिए। यह श्रपनी वर्तमान श्रिरोत में जितने कर्तव्यों के पालन श्रीर जितनेके त्याग की सामध्ये रस्ता है उससे श्रीप्रक के पालन श्रीर ज्यान को सामध्ये रस्ता है उससे श्रीप्रक के पालन श्रीर त्यान को

उद्देश्य में रखना चाहिए। कोई व्यक्ति श्रपने करणीय कर्तव्यों से श्रधिक नहीं करता लेकिन परिस्थितिविशेष में दसरे के फर्तव्य उससे जितनी श्राशा रखते हैं उससे उसे श्रधिक करना श्रोर त्यागना पड़ता है। इस प्रत्याशित कर्म के लिये कर्तव्य-परायणता के अतिरिक्त सुख इ:स का मानदर्श नहीं प्रयुक्त किया जासकता। करने पर उससे समस्या का इल भी नहीं। श्राधिमीतिक-सुखवादी सुरा की भी परिभाषा अपने मतलव , की गढते हैं। वे प्रवृत्ति को तो सुप्र कहते हैं परन्त निवृत्ति को उसमें नहीं सम्मिलित करते। इन्द्रियों के व्यापार में सख समभते हैं परन्तु उनके व्यापारों के निम्नह श्रथवा त्याग में नहीं। भोग को सुख मानते हैं त्याग को नहीं। संसार को भोग और प्रवृत्ति का साधन तो स्वीकार करते हैं परन्त उसे श्रपवर्ग ग्रीर निवृत्ति का साधन नहीं मानते । यही कारण है कि नीतिविषय में उनका मत श्रध्रा है। वास्तव व जिल बकार भोग और प्रवृत्ति में सुख है उसी प्रकार त्याग श्रीर निवृत्ति में भी सुख है। इन्द्रियों के द्वारा व्यापार में यदि सुख है तो उनके व्यापार के निप्रह में उससे श्रधिक सुख है। संसार जहां भोग और प्रवस्ति का साधन है वहां वह अपवर्ग और निवस्ति का भी साधन है। एक अञ्चल को अपनाकर इसरे के परि-त्यान में सदा दोप ही दोप बना रहेगा । पाश्चात्य-परिडतों के सुख के लक्षण में यह महती न्यूनता है । भारतीय दार्शनिकों को यह बात पूर्णतयाद्यात थी श्रीर उन्होंने समन्ययात्मक मार्ग का नीति निर्णय में श्रवलम्बन किया। वे जहां भीग को स्थान देते ं थे वहां त्याग को उससे भी श्रधिक महत्व देते थे। वास्तव में भोग और योग की इनकी परिभाषा भी घड़ी मनोक्ष है। आतम जर इन्द्रियरूपी द्वारों से पाहा जगत् की देखता है तो उसे भोग प्राप्ति होती है और उत्र यह इस हारों की श्रंपेना

श्रपने को देखता है तब उसे योग कहते हैं। ये भोग श्रोर योग, राग स्रोर वैराग्य सभी की मर्यादा निर्धारित कर उसके श्रन्दर उन्हें सुख कहा गया है। जहां इन्द्रियविषयसुख है वहां हान, धर्म और विषयविरक्ति को उससे अधिक सख माना गया है। ये दार्शनिक पेश्वर्य को छ: भागों में विभक्त करते हैं। ऐर्ख्य के लिये 'भग' शब्द का प्रयोग होता है। संपूर्ण पेश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान श्रोर वैराग्य-ये 😸 मग शब्द के अभिधेय हैं। जब वैराग्य, धर्म और बान को ऐश्वर्य के श्रन्दर गिन लिया गया श्रीर सुख में इसका प्रमुख स्थान मान लिया गया तब केवल बाह्य-सुख के आधार पर नीति-मीमांसा की बात ही नहीं रहजाती। दूसरी बात यहां पर यह विचार-गीय है कि मनुष्य में विषयसुख की अपेता आत्मसुख के लिये भी भावना है। इसी कारण वह जैसा पहले कहा जा चुका है पशु होना पसन्द नहीं करता जब कि पशु में इन्द्रियों का सारा सख ज्यों का त्यों विद्यमान है। इस आत्मसख की विशेषता ज्ञात हो जाने पर यह ही मानना ठीक है कि नीति-निर्णय में भी यही रिप्रकोण रखा जावे और केवल आधिमीतिक सुराको उसका मापद्राड न माना जावे। सर्वभूत हित, श्रधि-कांश लोगों का श्रधिक सुख और मनुष्यत्व को परम उत्कर्ष इत्यादि नीतिनिर्णय में सामान्य नियम हैं। जय तक आत्मप्रसान दरूपी श्रत्यन्त सुख श्रीर उसी के साथ कर्ता की शुद्ध वदि को ही श्राप्यास्मिक कसीटी जानकर इस का निर्णय न हो यह व्यापक श्रीर सर्वाङ्गीण श्रीर विशुद्ध नहीं ही सकता। इसलिये श्राधिमोतिक-सखवाद धर्म श्रधमें के निर्धारण में समर्थ नहीं. त्राध्यातमवाद की शरण लेना उसके लिये परमायश्यक वस्त है। और इस आध्यात्मिक दृष्टि से ही नीवि अनीवि का समु-चित निर्धारण हो सकता है। भारतीय इस अध्यातमाह पर

यह नीतिनिर्णय में स्वीकार होने लगा है। महाशय श्रीन, ने स्पष्टतया कार्याकार्यशास्त्र के विवेचन के लिये श्राध्यात्मिक-दृष्टि को प्रशस्त माना है। महाराय काएट ने तो पहले ही इस प्रक्रिया का प्रवल समर्थन किया है और नीतिनिर्णय में इस पर श्रधिक वल दिया है। कोई दृश्य सृष्टि का कितना ही विचार करे परस्त जब तक यह ठीक मालम नहीं हो जाता कि इस उप्रिका द्रुपा और कमें करने पाला कीन है तब तक तत्वतः इस बात का भी निर्णय नहीं हो सकता कि मनुष्य का परम-माध्य श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। आधिभोतिक इपि से नीविमीमांसा का विवेचन कर उम

की सारासारता का निराकरख किया गया। अब आगे दूसरी अधिदेविक दृष्टि का विचार किया जाता है। नीति श्रीर अनीति के परीचा करने की यह दूसरी प्रक्रिया अथवा पद्धति आधिदैवतपत्तवालों की है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि जब कोई मनुष्य कार्य अकार्य का निर्णय किया करता है तब यह इस सगड़े में नहीं पड़ता किस कर्म से कितना सख अथवा कितना दुःख होगा। न वह यही देखता है कि इसमें अधिकांश लोगों का अधिक सुख होगा अधवा नहीं। उसे आतम ब्रमातम के पचड़े में पड़ने और माथापची करने की जरूरत नहीं और यह भी वात है कि वे भगड़े बहुत से लोगों की समक्त में भी नहीं त्राते। ऐसी त्रवस्था में यह कहना कि श्रपने ही सुख को दृष्टि में रस कर निर्णय किया जाये, यह तो श्रत्यन्त गर्हित श्रीर श्रथम बात होगी हां घोड़े से विचार फरने पर यह माटिति अयभासित होने लगता है कि वास्त-विक विचारणीय वात पया है। धर्म अधर्म का निर्णय करते समय मन की स्थामाविक श्रीर उदात्त मनोवृत्तियां करणाः दया, परोपकार श्रादि ही किसी कार्य को करने के लिये मनुष्य को अकस्मात प्रवृत्त किया करती हैं। जब किसी दीन भिषारी का दर्शन होता है, तब विना इस विचार के कि इससे अधि-कांश लोगों का अधिक सुरा होगा, अथवा नहीं, एवं अपना कितना अधिकतम स्वार्थ सिद्ध होगा, या अपनी आत्मा इससे प्रसन्न होगी या नहीं, हृदंय में स्वभावतः दान करने की करु-णावृत्ति जागृत होजाती है श्रीर याचक को कुछ दे दिया जाता है। वास्तव में ये उदात्त मनोवृत्तियां ही कर्म-मीमांसा-विद्यान की आधारशिला हैं। मनुष्य को ये वृत्तियां किसीने दी नहीं अपित ये निसर्गतसिद्ध स्वयम-भू देवता हैं । जब कोई न्याया-धीश लोक में न्यायासन पर न्यायार्थ विराजमान होता है, तव उसकी बद्धि में यह न्यायदेवता प्रेरणा कर दिया करती है श्रीर उसी प्ररेशा के श्रनुसार वह स्याय किया करता है, परन्त यदि न्यायाधीश इस प्रेरण का श्रनादर करता है तभी उससे श्रन्याय हुआ करते हैं। न्याय के समान ही करुणा, दया, परोपकार, कतशता, कर्तव्यप्रम, धेर्य आदि सदमलों की जो स्वामाधिक मनोवृत्तियां हैं, वे भी देवता हैं। प्रत्येक मानव निसर्गतः इन देवताओं के स्वरूप से परिचित रहता है। परन्त यदि लोभ, हेप, मत्सर आदि कारणों से वह इन देवताओं की परवाह न करे तो फिर ये देवता विचारे क्या करें। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि इन देवताओं में परस्पर विरोध उत्पन्न होजाता है और ऐसी श्रवस्था में कोई कार्य करते समय हमें इस की विचिकित्सा उत्पन्न होजाती है कि किस देवता की भेरणा को श्रधिक मानें। इस सन्देह के निर्णयार्थ न्याय, करणा श्रादि देवताश्रों के श्रतिरिक्त किसी दूसरे का परामर्श लेना आवश्यक जान पडता है। ऐसी सन्देहापन्न स्थिति में यदि प्रत्येक मनुष्य अपने मनोदेय की साची हो, तो यह यतला देगा

कि दोनों में इनमें कौनसा मार्ग श्रेयस्कर है। यही प्रधान कारण है कि सभी देवताश्रों में मनोदेवता श्रोष्ठ हैं ।'मनोदेवता'के श्रन्दर इच्छा, द्वेप, कोध, लोभ त्रादि का सक्तिवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मनोविकार हैं। 'मनोदेवता' शब्द से मन की यह ईश्वरप्रदत्त-स्वामाविक शक्ति ही श्रमीए है जिससे कि भले बुरे का निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक स्रोजस्वी नाम-सदसद्विवेक-युद्धि है। इसे ही अन्तःकरण Conscience कहा जाता है और यह पत्त वास्तव में सभी आधि-देवतपद्मियों Intuitionist school को मान्य है । ये यह घोषित करते हैं कि यदि किसी सन्देहग्रस्त श्रयसर पर मनुष्य स्वस्थ अन्तः करण से और गंभीरता के साथ विचार करे तो यह कभी भी उसको घोखा नहीं देगी, जब कोई महती विचि-कित्सा का प्रश्न आजाता है तब हम यही कहते हैं कि "अपने श्रन्त:करण से पूछो"। श्रपने समज्ञ यदि यह श्रवस्था श्रागयी तो हम कहते हैं कि श्रमुक कार्य के लिये मेरा श्रन्त:करण कहता है, श्रमक के लिये नहीं। लोक में भी जर किसी को यह सन्देह हो कि चोरी करना चाहिए या नहीं तो सजन श्रादमी यही कहता है कि मेरा मन इसके करने के लिये प्रेरणा नहीं देता है। श्रापत्तिकाल में जहां कभी कभी उत्तम से उत्तम नीतिसिद्धान्त के पालन में सन्देह ही जाता है वहां भी श्रापदुधर्म मानकर अमुक का पालन करना चाहिए यह निर्यय भी यह बुद्धि ही देती है। ऐसा इस पन्न के लोगों का विचार है। कल्पना कीजिए कि कहीं पर महान् दुर्भिन पड़ा है, खाद्य का श्रमाय है, लोग भूखों मर रहे हैं, उस श्रवस्था में किसी के सामने ऋहिंसा श्रीर श्रात्मरज्ञा का विरोध उठ खड़ा होते, भरूप अभरूप में अभरूप भताग करना च अथवा नहीं-यह प्रश्न सड़ा होते तो यह बृद्धि उसे '

**१२ कर्म-मीमांसा** 

देगी कि हिंसा करके भी त्रात्मरत्ता करो त्र्रीर प्राण के रत्तार्थ श्रमच्य का भी भक्तण करो। इसी प्रकार यदि कभी खार्थ ग्रीर परार्थ का भगडा उपस्थित होजावे तो उसकी भी श्रोचिती अतीचिती का निर्णय यह देगी। ऐसा किस प्रकार संभव है कि यह सदसद्विवेकिनी युद्धि अमुक कार्य भला श्रीर श्रमुक वरा है-इस प्रकार समस्त भले बुरे कार्यों का वह निर्णय देसके, इस प्रश्न के उठने पर किन्हीं प्रधान श्राधिदेवतपत्तियों का समाधान है कि इस देवता के पास कार्य-अकार्य, धर्म-अधर्म के कार्यों के बलावल और प्रशस्तता अप्रशस्तता के विचार को दिए में रखते हुए एक सूची विद्यमान है। महाशय जेम्स मार्टिनो ने श्रापने 'नीतिवाद के प्रकार' अन्थ में इस सुची को निवद किया है। इस सुनी में नम्रतामय पूज्यभाव को प्रथम श्रर्थात् सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उसके पश्चात करुणा, कृतज्ञता, उदारता श्रीर वात्सल्य श्रादि भावों को कमशः नीचे की श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। जेम्स मार्टिनो का विचार है कि जर नीचे की श्रीणियों के उत्तम गुणों में विरोध उत्पन्न हो तो ऊपर की श्रेणियों के सदगुलों को ही श्रधिक मान देना चाहिए। कार्य-श्रकार्यधर्म-श्रधर्मका निर्णय करने के लिये इसकी अपेका और कोई मार्ग नहीं। अधिकांश लोगों का श्रधिक सर्प जिसमें हो उसी को करना चाहिए-यह मानते पर भी तो यह प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता है कि "हम ऐसा क्यों करें ?" केवल दुरदर्शीस्वार्थ भी यह नहीं कह सकता कि त ऐसा ही फर। इसलिये सदसद्विवेकिनी प्रशा ही सारी वातों के निर्णय में समर्थ है—ग्रन्य कोई नहीं। उपकार ग्रीट टुरदर्शीस्वार्थ श्रादि की भावना भी तो श्रासिरकार मानवरूत ही हैं। वे अपना प्रमान को उस पर क्या नहीं सकती कि

£ a

कः, मनात-श्रनात का ।यच्.. मानव उनके प्रभाव में श्राकर कार्य करे। इसलिये ऐसे समय

पर त्राज्ञा करने वाला हमसे श्रेष्ठ कोई समर्थ अधिकारी अवश्य होना चाहिए और यह कार्य ईश्वर प्रदक्त सदसद्विवेक-वृद्धि ही कर सकती है फ्योंकि वह मनुष्य की अपेदाा श्रेप्र है. अतएव मनुष्य पर अपना अधिकार जमाने में समर्थ है। यह

वृद्धि स्वयम्भ देवता है। जब कोई मनुष्य कुछ अनुचित कार्य अथवा पाप कर बैठता है तब पश्चात्ताप करता है और स्वयं लिजत होता है श्रीर उसका मन उसे सदा टोकता रहता है। थह सारा कार्य उपरिकथित देवता के शासन का ही फल है। जय तक श्रधिदैयत पत्त के श्रतुसार यह पूर्वोक्तसिद्धान्त न स्वीकार कर लिया जावे तय तक इसका समाधान नहीं हो सकता कि इमारा मन इमें क्यों टोका करता है। यह फही गयी विचार धारा वास्तव में पश्चिम के श्राधिरवत पर्कीय परिवतों की है। ईसाई धर्मीपदेशकों ने विशेरूप से इसका आश्रय लिया है। इन लोगों के विचार से धर्म-श्रधर्म का निर्णय करने के लिये केवल आधिभीतिक साधनों की अपेचा यह ईश्वरप्रदत्त साधन सुलम, श्रेष्ठ एवं ग्राह्य है। भारतीय धर्म-प्रन्थों को, जिनमें कर्म अकर्म का विचार है परिशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि भारतीय लोग भी मन को कार्य-श्रकार्य के निर्णय में साधन मानते थे श्रीर परिस्थितिविशेष में **अन्तः करण की आवाज़ को प्रमाण भी मानते थे, इन्द्रियों और** मन को देवता नाम से कहने की भी परिपाटी थी, परन्त इस प्रकार का कोई बाद अथवा पन्य नहीं था। श्रातमा के प्रिय श्चर्यात श्चन्तःकरण की पवित्र पुकार को मनु ने धर्म का एक लच्चण स्त्रीकार किया है। प्रसिद्ध कवि कालिटास की उक्ति भी सार्थक है कि सन्देह के उत्पन्न होने पर सज्जनों के अन्त:-करण की प्रवृत्तियें ही प्रमाणभूत होती हैं। विशुद्धमन अथवा

सदलिहेकेबुद्धि को पूर्वीदार्धनिकों ने जो महत्व दिया है उसका खरूप पार्चात्यों के शुद्ध मनीदेवता से भिन्न हैं। विशुद्ध अन्तःकरण की आवाज़ को मानते हुए पूर्वी पंडित यह आवश्यक समक्रते हैं कि उसके सक्त्य पर विचार होना चाहिए। अर्भ-अर्थम के निर्णय में यह ही एक मान प्ररेण नहीं होसकता और साथ ही प्रत्येक के अन्तःकरण में रेणा एक सी ही होती है. यह भी महीं कहा जासकता।

श्राधिभौतिक पत्न वालों की अपेता यदापि श्राधिदैवत पत्न इस बात में बहत ही अग्रमामी है कि यह सदसदिवेक-वृद्धिको कार्य-श्रकार्य के निर्णय में प्रधान स्थान देता है परन्तु जय इस यात का विचार करने लगते हैं कि विशुद्ध मनोदेवता कहना किसे चाहिए और उसका वास्तविक खरूप क्या है ? तो इस पत्त में भी बहुत से अपरिहार्य दोप उपस्थित हो जाते हैं। मन फी पास्तविक स्थिति पर जेंच विचार किया जाता है तो पता चलता है कि उसका कार्य किसी भी वस्त के विषय में-वह प्राहा है श्रथवा श्रप्राहा, करने योग्य है या नहीं, उससे लाभ है अथवा हानि आदि वातों का निर्णय करना है। चाहे वह इन्द्रिय कहाजावे. या देवता श्रथवा श्रन्य किन्हीं शब्दों में लेकिन उसका कार्य इन पूर्वीक्त बातों के निर्णय से ही सम्बन्ध रखता है। श्राधिदेवतपनीय परिष्ठतों को यह पन इसी सीमा में मान्य नहीं है, वह इससे भी श्रागे वड़ा हुआ है। उसकी यह विचार भारा है कि मला ग्रथवा बुरा, न्याय्य श्रथवा श्रन्याय्य, धर्म श्रथवा श्रधमें का निर्हाय करना एक बात है और कोई पदार्थ भारी है या इतका है, मोरा है या काला है, एवं गणित का फोई उदाहरण सही है या गलत-इसका निरुचय करना दूसरी वात है। ये दोनों समाव में भिन्न-भिन्न पर्व श्रत्यन्त पृथक् हैं। हत दो भिन्न प्रकृति की वार्ती में पहले प्रकार की वार्ती का

निर्णय करने में केवल मन असमर्थ है अतुएव इनका निर्णय सदसद्विवेकयद्धि-रूपी देवता ही किया करती है। यह देवता हमारे मन में सर्वदा विद्यमान रहती है। परन्तु दूसरे प्रकार की वार्तों का निर्णय तर्कशास्त्र का श्राधार लेकर मन कर सकता है। यह भेद क्यों है ? इसका समाधान करते हुए इस पत्त के लोग यह कहते हैं कि जब हम गणित के किसी उदा-हरण की परीचा करके निश्चय करते हैं कि वह सही है अथवा गलत है, तय हम पहले उसके गलन और ओह आहि की परीचा कर लेते हैं और हम फिर अपना निश्चय करते हैं। इस निर्णय कार्य में मन को निर्णय के पूर्व अन्य व्यापार करना पड़ता है। लेकिन भले बरे के निर्णय में पैसा नहीं फरना पड़ता- श्रकस्मात् समावतः निर्णय समज्ञ उपस्थित होजाता है। जब कोई यह सुनता है कि श्रमुफ व्यक्ति को किसी ने मीर डाला तब विना कोई विचार किये हुए श्रकसात् मुख से यह निकल पड़ता है कि उसने यहत बुरा कार्य किया। इसलिये विचार करने के अनन्तर किये हुए निर्णय में और खभावत: विना विचार के किये गये निर्णय में अन्तर है। ये दोनों एक ही मनोवित्त के व्यापार नहीं हो सकते। इसलिये यही कहना उचित होगा कि सत्य श्रसत्य का विवेचन करने वाली शक्ति एक खतंत्र मानसिक देवता है श्रीर प्रत्येक मनुष्य के श्रन्त:-करण में यह शक्ति जागरूक रहती है यही कारण भी है कि हत्या, अनाचार आदि फार्य सभी की घुरे लगते हैं और ऐसे निश्चय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पढ़ता।

इस ब्राधिदैवतपच्च को इसके श्रमुपायी जितना भी मांजल कहें, परन्तु प्रयोगातमक-पुद्धि-यादी श्राधिमीतिक विद्वाम् इसे सदोप मानते हैं श्रीर इसके रारडन में यह युक्तियाद उपस्थित करते हैं कि-'यक ब्याघ वात का निर्णय पकापक किया आसकता है-लेकिन इतने ही से यह भन्य भवन नहीं खड़ा किया जासकता है कि विचारपूर्वकितर्णय की जाने वाली वात उससे भिन्न है। वस्तुतःकिसी कार्यको धीरे करना अथवा जल्दी करना अभ्यास की पद्धता पर अवलम्बित है। निवर्शन के लिये गणित का विषय निया जासकता है। व्यापारी लोग मन का भाव निर्धारित कर, सेर, छुटांक, आदि के दाम बतला दिया करते हैं जबकि अच्छे गणितश को गुणा करके उसी प्रकार का उत्तर देने में विलम्य लगता है। परन्तु इससे यह नहीं कहा जासकता कि व्यापारी लोगों की गुणा करने की शक्ति अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कई कार्य अभ्यास की पटता से भटिति इतनी अञ्छी तरह सध जाते हैं कि बिना विचार किये मनुष्य उन्हें सरलता से कर लिया करता है। जिसका निशाना सथा हुआ है वह तीरन्दाज़ धनुर्धर, अथवा वंदक्तची शब्दवंधी वाल भारता है तथा उड़ते हुए पन्नी को भी खपना निशाना बना लेता है, परन्तु इतने से यह नहीं कहा जासकता कि लदयभेदन भी एक खयम्भू और खतंत्र देवता है। कई सेनापति पेसे हैं कि वे समराइस में विद्यमान हो चारों तरफ़ को मगतिका अध्ययन शीवता से कर लेते हैं और शत की कमज़ोरी को आसानी से समक्ष लेते हैं परन्तु इतने से कोई यह नहीं कहता कि युक्क विद्या भी एक देवता है। किसी एक ही फार्य में किसी मनुष्य की बुद्धि स्वभावतः अधिक काम देती है और दूसरे की न्यून-इस असमानता के आधार पर परस्पर भिन्नता का कोई विशेष सिद्धान्त नहीं खड़ा किया जासकता । इसके अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं कि कर्तव्य अथया अकर्तव्य का निर्राय स्वमायतः एकाएक हो जाता है। यदि यह सिद्धान्तभूत वात है-तो अमुक कमें करना चाहिए किया नहीं यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता। इसके भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। यदि खयम्भू देवता ही इसका

निर्णायक है और वह भी एक, तो यह भेद क्यों ? बहुत से जंगली लीग ऐसे हैं जो मनुष्य का बध करना अपराध नहीं मानते। वे मारे मनुष्य का मांस भी खा जाते हैं। जंगली लोगों की बात तो एक तएक रही, सभ्य देशों में भी यह देखा जाता है कि देश की प्रचलन के अनुसार किसी देश में जो वात गर्छ समभी जाती है वही दूसरे देश में मान्य समभी जाती है। वैदिकधर्म में एक छी के साथ विवाह मान्य और दो छी के साथ विवाह गर्छ है परन्तु इस्लाम में वही दो स्त्री के साथ विवाह मान्य है । यदि सदसद्विवेचन शक्ति के कारण ही वरे कर्म करने में खभावतः लज्जा मालम होती की तो क्या सब लोगों को एक ही कर्म करने में एक ही समान लज्जा नहीं मालम होनी चाहिए ? यह यह लटेरे भी एक बार जिसका नमक खा लिया उस पर हथियार उठाना या उसको हानि पहुँचाना गर्छ मानते हैं किन्तु बहु से बहु सभ्य पश्चिमी देश अपने पहोसी राष्ट्र का वध करना खदेशभक्ति का लक्षण समभते हैं। यदि सदस-विवेचनशक्ति-सूपी देवता सब में एक ही दे तो फिर यह भेद क्यों है ? यदि शिला और देश के प्रचलन के अनुसार इस -देवता में भी भेद होजाया करते हैं तो फिर उसकी खयम्मू-नित्यता श्रीर खतंत्रसत्ता में वाधा श्राती हैं। इसलिये यह मानना ही ठीक है कि मनुष्य का एक ही मन सब अवस्थाओं में रहता है। सदसद्विवेचन करने वाला कोई खतंत्र देवता नहीं। एक मन की खाभाविक शक्तियें ही सभी अवस्थाओं में अपना कार्य करती हैं। जिस मनुष्य का मन श्रथया सुदि जितनी सुसंस्कृत होती हैं उतनी हीं योग्यतापूर्वक यह का निर्हाय कर सकेता। भारतीय शाह्यकार भी यह मानते हैं
कि स्पष्टा श्रीर शान्त श्रम्तःकरण से किसी भी यात का निर्हाय
करना चाहिए। लेकिन ये यह नहीं मानते कि धर्म श्रधर्म का
निर्हाय करने वाली घुडि श्रला है श्रीर काला गोरा का परिचय करने वाली श्रला । मन जितना ही सुशिन्तित होगा उत्तरही यह मले दुरे का निर्हाय कर सनेता। । मन को इसलिय
श्रद्ध श्रीर मशिन्तित करने का मयल करना चाहिए, सदस-

हिवेक बुद्धि सामान्यबुद्धि से कोई भिन्न वस्त या ईश्वरीय विचित्र देन नहीं है। वास्तव में जब मन श्रीर बुद्धि के कार्य का विचार किया जाता है तो यह अधिदेवत पन भी निस्सार प्रतीत होने लगता है । मन का सामान्यतः व्यवहार हानेन्द्रियों होरी होने वाले वाह्य पदार्थी के श्रनुभव के संस्कारों को एकन्न करना श्रीर परस्पर तुलना कर श्रव्हे युरे का निर्णय करना है। हानेन्द्रियों द्वारा इस मकार घाहापदार्थी का शान प्राप्त कर उन संस्कारों को नलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रचना श्रोर पेसी व्यवस्था होजाने पर उनके अच्छे अथवा बरेपन की सारा-सारता विचार फरके निश्चय फरना कि फौनसी वात ग्राह्म श्रीर फीनसी त्याज्य है। तथा निश्चय होजाने पर श्राह्य धस्त प्राप्त कर लेने श्रीर श्रमाह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न होकर फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्त यह आवश्यक नहीं कि व्यापरत्रय क्रमशः निर्याध गति से होते ही जावें। इस कार्य को करने वाले को ही सामान्यतः मन शब्द से व्यवहार किया जाता है। इन मनके व्यापारों में सारासार का विचार करके निर्णय करना बुद्धि का कार्य होता है और फिर मन के कार्य पूर्वोक्त दो ही रहजाते हैं। संकल्प विकल्पातमक होने

से मन का कार्य निरचय करना नहीं है। निरचय अध्ययसाय को कहते हैं और यह यदि का कार्य है। इस प्रकार सुद्धि के ब्यापार को मनके ब्यापार में से पृथक् कर देने पर मन का<sup>ः</sup> कार्य एक पेशकार का रहजाता है जो निर्हाय के लिए हाकिस के पास कार्य को पेश करता है। यह मन भी बाह्य पदार्थों के संस्कारों को निर्णयार्थ युद्धि के पास भेज देता है। विशेष विचार इस विषय में जैसा पहले कहा गया है, इस प्रकार है कि मनुष्य जब किसी द्यानेन्द्रिय से किसी बाह्य पदार्थ का प्रत्यच करता है तब उस इन्द्रिय का सम्बन्ध पदार्थ से होता. है और इन्टिय से अन्दर की तरफ़ मन का सम्बन्ध होता है और मन का सम्यन्ध यदि से तथा चढ़ि श्रात्मा से सम्बद्ध रहती है। इन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी है कि वे एक समय में एक ही पदार्थ का अनुभव कर सकती हैं। दो पदार्थ का ज्ञान एक इन्द्रिय को एक समर्थ में नहीं हो सकता। इसका प्रधान कारण यह है कि मन को एक समय में एक ही विषय का ज्ञान होता है, दो का नहीं। जिस इन्द्रिय के साथ वह सम्बद्ध रहता है, उसका ही विषय पूरा होता है। एक विशेषता इसी आधार पर इन इन्डियों में यह भी है कि जहां ये एक समय में दो यस्तुत्रों को नहीं जान सकती, वहां एक ही समय में दो शानेन्द्रियाँ भी श्रपने दोनों पृथक् पृथक् विषय को पूरा नहीं कर सकतीं। परन्तु एक द्यानेन्द्रिय श्रीर श्रम्य कर्मेन्द्रियों का एक साथ व्यापार हो सकता है, जैसा कि इम देखते हुए पाते, पीते, चलते हैं। शत्यदा में होने वाले श्रात्मा से लेकर इन्द्रियपर्यन्त के व्यापार के कम की देखने से पता चलता है कि इन्द्रिय याहापटाओं का इन सम्बन्धों के होते हुए अनुभव करते हैं, मन अनुभव के संस्कारों को रखकर संकल्प विकल्प करके निर्चयार्थ युद्धि के पास भेजता है। बुद्धि निरचय करके श्रातमा को दे देती है। श्रातमा प्रप्ता, जिहासा की प्रवृत्ति से वृद्धि को प्रीरत

है, युद्धि मन को और मन पुनः इन्द्रिय को तदनन्तर उसके श्रतुकूल ही व्यापार होता है। कभी कभी चित्त का चिन्तन करना श्रीर श्रहंकार का युद्धि के निरचय पर श्रभिमान करना

800

आदि कार्य भी इन्हीं फर्मों में श्रपने स्थान पर कई बानार्य जोड़ते हैं। किसी के अनुसार मन, गुढ़ि, चिच और अहंकार ये चारों अन्तःकरणचतुष्टय के नाम से स्वीकार किये जाते हैं श्रीर कई श्रावार्य इन चारों को एक मन की ही वृत्ति मानते हैं। स्यूल और सुदम कम की दृष्टि से विचारने पर दोनों ही प्रक्रियायें टीक हैं। मन का काम जहां संकल्प श्रीर विकल्प के द्वारा विस्तार करना है वहां बुद्धि का कार्य अध्यवसाय होने से उस विस्तार को काट छांट करके यथार्थरूप दे देना है। हाँदे में और दूसरा कोई गुण्धमें नहीं है। संप्रहात्मक हरि से—संकल्प, वासना, इच्छा, स्मृति, प्रति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रोम, द्या, सहानुभृति, कृतव्रता, काम, लज्जा, आहाद, भय, राग, द्वेप, लोभ, भद, मत्सर, कोध, जन्मान्तरों के संस्कार मन में रहते हैं। जैली मनीवृत्ति जागरूक होती है, वैसे ही कमें करने की प्रवृत्ति हुआ करती है। युद्धि विनामन की सहायता के इन्द्रियों को व्यापार के लिये प्रेरित नहीं कर सकती, परन्त इसी प्रकार यह भी उतनी ही तथ्यभत और मार्के की बात है कि इन्द्रियों अधवा भन का कोई भी व्यापार अथवा कार्य बुद्धि के द्वारा सार श्रसार का विना निर्णय हुए नीति की दृष्टि से गुद्ध नहीं कहा जासकता। येना युद्धि के हारा तथ्यातथ्य देश, काल, पात्र का विचार कर निर्णय किये, यदि किसी को कोई दान दे भी दिया आये तो उसमें दोप की संभावना सदा बनी रह जाती है और यह भी संभव है कि यह दान परिणाम में सर्वधा युरा हो । बुद्धि के साहाय्य के बिना षेयल मन की वृत्तियां श्रम्धी हैं। मनुष्य का कोई भी कार्य.

सकता है जब कि युद्धि शुद्ध हो, यह भने बरे का विना किसी चुक के निर्णय करने में समर्थ हो, श्रीर मन भी उस युद्धि के अनुरोध के अनुसार कार्य करे तथा इन्द्रियां मन के अधीन रहकर तदनकल श्राचरण करें। युद्धि की शुद्धता से इन्द्रियों के अन्त-व्यापार तक की शुद्धता में व्यापार की मशस्तता है श्रीर उनकी अग्रद, श्रनियंत्रण आदि में उसकी श्रमशस्तता है। वृद्धि एक न्यायाधीश की भांति है और वेशकार रूपी मन से श्रेष्ट है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करना चाहते हैं तब जात्मा बृद्धि के द्वारा सब वातों का आकलन कर मन में बोलने की इच्छा की प्रेरणा करती है। मन कायागि अर्थात स्रोदर्थ स्रीम को उत्साहित करता है। स्रोदर्थ अनि वायु को प्रेरणा देती है। वायु कएड आदि देशों से लगकर तदनसारी ध्यनियों को उत्पन्न करता है। इस तरह कर्मेन्डिय श्रीर शानेन्द्रियों के सभी व्यापार इसी कम से हुआ करते हैं। बुद्धि में भी दो' प्रकार का भेद कर्मभेद से देखा जाता है एक तो यह कि बृद्धि निर्णय करने याली इन्ट्रिय है और दूसरा यह कि उस इन्द्रिय के व्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली बासना । निर्णय करने वाली बुद्धि जो व्यवसाया-तिमका बुद्धि है, यही कार्याकार्य के निर्णय में साधन मानी जाती है। इस को ही शद्ध और स्थिर रखना मनस्य के लिये उपयोगी है। इसरी वासनात्मक बुद्धि है जो वृद्धि व्यापार से होने वाली वासना से प्रभावित है। फाँट ने भी बुद्धि की शुद्ध ऋर्थात् व्यवसायात्मकवृद्धि (Pure Reason) श्रौर व्यावदारिक अर्थात् वासनात्मकवृद्धि ( Practical Reason ) भेद से देशा विभक्त किया है। कर्म का निर्णय करते समय कर्म करने वाले की इस वासनात्मकबृढि का विचार श्रवश्य करना

चाहिये। इस प्रकार विचार करने पर पता चलेगा कि जिसकी युद्धि वासनात्मक है और व्यवसायात्मकवृद्धि ग्रद्ध पवित्र नहीं है, उसके मन में वासना के प्रभाव से भिन्न मिन्न तरंगे उठती हैं और इसी हैत से यह नहीं कहा जासकता कि ये वासनायें सदा शुद्ध और पवित्र ही होंगीं। जब कि वासनायें ही शद नहीं हैं, तव आगे कमें भी शुद्ध कैसे हो सकते हैं। ये वासना तरंगें ही मन में विकार पैदा करती हैं और इन्हों को पुनः चित्तपरिणाम शब्द अथवा चित्तवृत्ति के नाम से व्यवहत किया जाता है। इन चित्तवृत्तियों का निरोध कर. व्यवसायात्मक युद्धि को गुद्ध ऋोर स्थिर रखने के लिये ही पातंजल योगदर्शन में चित्तपरिकर्म श्रीर योग के साधनों का मीतजादन है। यह निर्णीत होजाने पर कि मनुष्य के अन्तः करण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं और उन व्यापारों में मन और बुद्धि के कार्य कीन कीन से हैं, यह विचार होजाने पर अधिदेवत पत्त वालों का सदसद्विवेक देवता निस्तत्व प्रतीत होने लगता है। इन सब फार्यों का चाहे वे भले हों श्रथवा . बुरे, निर्णय करने वाली युद्धि एक है तो केवल भले बुरे का खुनाय करने के लिए पृथक् मनोदेवता के श्रस्तित्व को मानने की त्रावश्यकता ही नहीं रहजाती, भले बुरे श्रीर सारासार के निर्णय के विषय भिन्न भिन्न हैं परन्त उनमें तत्वातत्व के विवेचन की किया सर्वत्र एक सी है। ग्रतः उसका निर्णय करने वाली वृद्धि भी एक ही होनी चाहिए। भूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए इन दोनों का तत्वार्थ तो एक ही है। लेकिन निर्णय करने वाली युद्धि के एक होने पर भी विचार-गीय यात यह रह ही जाती है कि श्रन्ततः है वह भी तो शरीर का अथवा प्रकृति का धर्म । पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्वप्रम्प रागत श्रधवा श्रानपद्गिक संस्कारों के कारण, शिक्षा एवं श्रन्य

सत्व, रजस् , तमस् त्रादि गुर्हों की कारणता के कारण युद्धि में भी आधिक्य, न्युनत्व, सात्विक, राजस और तामस आदि भेद हो सकते हैं। यही एक महान कारण है कि जो बात एक आदमी की बुद्धि में प्राह्म जंचती है वही दूसरे की बुद्धि में अप्राह्म दीख पड़ती है। सात्विक और तामसिक आदि बुद्धि के भेदों का लक्क्ण करते हुए भारतीय दार्शनिकों ने बताया है कि-कौनसा कार्य करना चाहिए और कौनसा नहीं, क्या करने योग्य और क्या अयोग्य, किस वात से भय है और किस यात से नहीं, तथा किसमें धन्धन और किसमें मोदा है-इसका निर्णय करने वाली बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। धर्म अधर्म, अथवा कार्य श्रकार्य का यथार्थतः निर्शय जो वृद्धि नहीं कर सकती एवं जिसंसे इनके निर्धय में भूल हुआ करती है 🕾 राजसी बुद्धि है। अधर्म को ही धर्म वताने वांली, अधवा सभी वातों का विपरीत एवं उल्टा निर्एाय देनेवाली बुद्धि तामसी कहलाती है। इस प्रकार बुद्धि के एक होने पर इन पूर्वोक्त हेतुवों से उसके व्यापार में भेद होजाता है। इस व्यापारभेद से निर्णय में भी भेद होजाते हैं। इस सिद्धान्त की सहायता से यह भी भली प्रकार द्वात होजाता है कि चोर और साह-फार की युद्धि में तथा भिन्न भिन्न देशों के मानवों की बुद्धि में भिन्नता क्यों हुआ करती है परन्त सदसहिवेचनशक्ति को पृथक् एक खयम्भू देवता मानने वालों के मत में इसका समा-धान नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए-क्योंकि तथ्यातथ्य का निर्णय इसीसे हुन्ना करता है। व्यवसायात्मकद्वद्धि को जवतक यह भली मकार प्रकट नहीं कि मानव का हित किसमें है ववतक वह इन्द्रियों और मन की इच्छा के अनुसार कार्य करती रहती है श्रीर कार्य-श्रकार्य के विवेचन में श्रसमर्थ तथा श्रशस है। उसे

१०४ कर्म-मीमांसा

अनुसार कार्य करें। तभी कार्याकार्य का भी निर्णय हो सकता है। युद्धि का सात्विक होना कर्तव्याकर्तव्य के निर्णयार्थ श्रावश्यक है और वृद्धि सात्विक वही हो सकती है जो शुद्ध हो। बुद्धि की शुद्धता इन्द्रिय और मन के निम्नह के विना हो नहीं सकती। जिस समय इन्द्रियों का और मन का निग्रह हो जाता है मानव की दुद्धि क्षातमत्तत्व में निष्ठा पा लेती है। वह परम आत्मतत्त्व के समीप पहुँचने में भी समर्थ हो जाती है। ससार में सबके हित की चिन्ता, सबके सुख का निर्णय, श्रीर उसकी दृष्टि से कार्य श्रकार्य का निश्चय करने की एक भीत्र निकपा सारे प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखना श्रीर संत्रका जीवनोहें ज्य परमात्मतत्व प्राप्ति है, इसे समभागा। विग्रज्ञ वृद्धि श्रात्मनिष्ठ होजाती है श्रोर परमात्मतत्व की ओर भी अग्रसर होजाती है। यह यह समसने लगती है कि समस्त ज्ञात्मात्रों से परे एक महान विश्वातमा की शक्ति भी हैं जो समस्त ससार की उत्पत्ति, स्थिति छोर प्रतय का कार्य श्रपने सचालनसूत्र में लिए है। बुद्धि के शुद्ध होकर इस प्रकार की वन जाने में मन में रहनेवाले वासना ब्रादि धर्म दूर होजाते हैं श्रोर शब सात्विय कमी की श्रोर इन्टियों की सहज प्रवृत्ति होजाती है। उस समय वासनात्मक वृद्धि का वासनाप्रावल्य समाप्त होजाता है। देहेन्द्रियों की यह सहज सात्यिक प्रवृत्ति सर सदाचारों श्रीर कमें मीमासाशास्त्र का मूल रहस्य है तथा यह पूरा होता है श्रध्यात्महिष्ट से। इस वात के नि सार सिद्ध होजाने पर कि सदसद्विवेचनात्मक उद्धि कोई भिन्न देवता नहीं, यह भी व्यासापात्मक युद्धि का ही एक स्वरूप है और वह है साखिक एवं आसिकात का स्वरूप.

ऐसी अवस्था में शुद्ध युद्धि नहीं कहा जासकता। चाहिये तो यह कि मन और इन्द्रिया युद्धि के ऋधीन रहें और उसके

त्राधिदेवत पद्म खतः गिरजाता है। परन्तु इतना होने पर भी श्राधिमौतिक व्यावहारिक युद्धिवादी परिडत श्रीर विशुद्ध-युद्धिवादी पाश्चात्य परिडतों का परस्पर यहा मतभेद है। वे कर्म-श्रकमं के निर्णय के कारण मूलबुद्धितत्व का विचार करते हुए श्रापनी अपनी तर्कशैली का यडी ही वैचिती से प्रदर्शन करते हैं। थीड़ा सा उस पर भी दृष्टिपात करना आव-श्यक है। व्यवहारवादी यह कहते हैं कि किसी कर्म की भलाई और बुराई का झान स्वभावतः नहीं यहिक उसके अंचे नीचे श्रंचल का विचार करने के उपरान्त श्रवसवात्मक श्रथवा प्रयोगात्मक दुद्धि से निर्णीत होता है। इसके विपरीत विश्वद-वृद्धियादियों का यह विवार है कि कर्म-श्रकर्म का निर्णय निसर्गतः विना श्रामा पीछा सोचे केवल विग्रुद्ध ग्रद्धि से ही भाटिति होता रहता है। इस विचार-धारा का प्रमुख एक तर्क यह है कि यदि श्रनुभवात्मक व्यवहारिक बुद्धि के श्रनुसार ही सब चीजों का निर्णय होने लगे तो मनुष्य तो क्या परा तक भी दुम्धपान के यिना अपनी शैशवावस्था में ही मर जावें। जब मनुष्य कायच्चा त्रथवा पशुतोशिशु पेदा होता है-उसे समावतः माता के दूध को मुँह से चूसने की मचूत्ति होती है। दुग्ध न पीना रूपी कर्म का परिणान जीवन से हाथ घोना होगा-यह उसके श्रमुभव में श्रभी श्राया नहीं। पशु के श्रमुभव में तो जीयन भर में नहीं श्राने का क्योंकि उसमें प्रयोगात्मक-पृद्धि है ही नहीं। उसे यह भी नहीं मालूम है कि स्तन पान करने से त्रामुक लाभ हैं। उसकी यह स्तन-पान-प्रजूषि वास्तव म समाव से है और अन्यावहारिक दुद्धि से प्रेरित है, न्याव-हारिक से नहीं। इसलिये मानता पहेगा कि कर्म अकसे का निर्णय विशुद्ध व्यवसायात्मिका बुद्धि से होता है। इसके श्रति-रिक एक व्यक्ति सरापान करता है। जिसको सरापान की

भुट बोलने में भी पाप नहीं माना जाता। इस कर्म को हमारी ही तरह विशुद्धवुद्धिवादी भी मानते हैं। परन्त वीमार यच्चे ो सत्य वोलने से धतरा है-यह विश्वस्वद्धि से सभावतः नहीं र्णीत होता। इसके लिये तो ऊँचे नीचे अंचल श्रीर परिणाम अनुभव से ही कोई समाधान निकाला जासकता है। ऐसी लित में यह कहना कि विश्वद्य-व्यवसायात्मक युद्धि से ही व कर्मों की छोचिती और अगोचिती का निर्णय समायतः जाता है-अपनी यात को सर्व अपने आप काटना है। एक उशाला के वर्ग में एक गणित के प्रश्न का उत्तर अनेक बच्चे नेक प्रकार से देते हैं सब के उत्तर में अन्तर है। सबके चर डीफ हों यह तो ठीफ नहीं, ठीफ तो उनमें एक ही होगा। व्यापक गांगत के नियम से ठीक को ठीक कहता है। गनत" ो सलत । अब यदि कोई लड़का कहे कि अध्यापक महोदय! है डीक नहीं मेरा गरित ठीक है और आप जिसे ३६ कहते मेरेमत में वह २४ है तो क्या यह माना जासकता है। कवापि हीं। इसलिये यह मानना पहेगा कि अनुभव और परिलाम -ो देखकर ही किसी वस्तु का निर्णय किया जासकता है दिति नहीं। यदि सब कमी की खीचिती का निर्णय विश्रद्ध-का का ही स्वभावतः परिणाम है तो एक ही कमें भिन्न भिन्न माजों में उचित स्रोप अनुचित नहीं होने चाहिएँ। पुराने ामय में जो नीतिनियम स्वीकार किये गये थे आज वे स्त्रमान्य यों समभे जाते हैं। चोरी करना पहले स्पार्टा के लोगों में श्रोर गरत के ठगों में जायज था, जर कि अब यह बरा माना जाता । बहुविवाह किन्हों में जायज और किन्हों धर्मों में नाजायज है। यदि स्त्रभावतः व्यवसायात्मकवृद्धि सारे नीतिकमी का नेर्धारण करती है तो यह भेद और भिन्नता तथा विरोध त्यों है ? दो समान नीतिमत्ता के कमी में जहां विरोध खड़ा

होता है वहां बिना व्यावहारिक बुद्धि के श्रतुभव को लिये केवल व्यवसायात्मकवृद्धि से उनमें से एक की सारासारता का निर्णय नहीं हो सकता। एक शल्यचिकित्सा-विशेषज्ञ किसी वालक को, जिसके अन्दर कोई प्राण्घातक रोग है, इन्जेक्शन देता दिखाई पड़ता है। यह सई को चुभो रहा है और वालक रो रहा है। सर्जन के इस मांस में सई चुमाने रूप कर कर्म को देखकर सहसा यह भान हो जाता है कि इसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया आवे। परन्त थोड़ी देर विचार करने पर वही कृत्य ठीक जंचता है श्रीर अपना सहसा श्राया विचार बरा भासने लगता है। श्रव यदि पहले सटिति भान होने वाले में को ही नीति मान लिया जावे तो व्यवहार में वह ठीक हों-इसोलिये किन्हों थोडे विषयों को छोडकर नीतिमत्ता के रपेक कर्म का निर्णय व्यायहारिकयुद्धि से ही होता है। पवसायात्मक त्रुद्धि को ही कर्तव्य निर्णय में प्रमाण मानने ाले परिवत इस पर यह कहते हैं कि यह ठीक ही है कि क्रन्हों कमों का निर्णय परिणाम को दैसकर कर होता है परन्त स श्रपवाद से विशुद्धवुद्धिवाद का सिद्धान्त परिंडत नहीं हो कता। हर एक व्यक्ति यह खीकार करेगा कि हेत और त्याभास, यौकिकतर्क और अयौक्तिक तर्क में भेद है, उसे तानना चाहिए, और तत्काल शुद्धबुद्धि से प्रतिभासित भी हो ताता है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हर एक व्यक्ति मानरूप से तार्फिक अथवा तर्क का निर्णय करने वाला है। यस्तुतः तो यह देखा जाता है कि श्रतर्कपूर्णविचार वाले वेचारवान् तार्किकों की अपेचा अधिक हैं। यही बात नीति-।ता में भी है कि उसके सिदान्तों में यहत सी ऐसी वातें हैं जो विना परिलाम के सर्वसाधारल से महिति जान ली जाया करती हैं। हर एक व्यक्ति परिखाम पर विचार भी नहीं

करता है। नीतिमत्ता के सिद्धान्तों का परस्पर विरोध दिखला कर जो व्यावहारिक-बुद्धिवादी श्रपना पत्त सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं यह भी ठीक नहीं। नीतिमत्ता में भी दो प्रकार के नियम पाये जाते हैं। एक है स्वीकारात्मक । विधेयात्मक। ्योर इसरे नकारात्मक (Positive & Negative) सत्य योलना, परोपकार, उत्तम श्राचार श्रादि विधेयात्मक हैं श्रीर श्रसत्य न योखना, चोरी न करना, इत्या न करना श्रादि निपे-धात्मक हैं। इनमें विभिन्न समाजों अथवा धर्मों में एकही कर्म के प्रति परस्पर विरोध केवल निपेधात्मक नियमों में ही देखा जाता है, विधेयात्मक नियमों में नहीं। व्यवहारवादी केवल निपेधात्मक नियमों की विप्रतिपत्तियों को लेकर जो विग्रद प्रशायाट का खण्डन करते हैं यह एएडनाभास की चतरायी मात्र है। वास्तविक नहीं। 'चोरी नहीं करना चाहिए' यह निपेधात्मक नियम है-इसमें दो संप्रदायों की विप्रतिपत्ति हो सकती है और उनमें से एक यह कह सकता है कि समय पर चोरी भी की जा सकती है परन्तु सत्य बोलना चाहिए-इस विधेयात्मक नियम में यह कोई भी नहीं कहता कि सत्य नहीं बोलना चाहिए। निपेधात्मक नियमों में परस्पर का विरोध होते हुए भी विधेयात्मक नियमों में कोई विरोध नहीं पाया जाता है। इसलिए केवल एक पत्त को लेकर सब का खएडन भी नहीं किया जासकता है। यहत सी पूर्वजातियों में प्रचलित बहुत से नियम जहां अनुभव और उपयोगिता के आधार पर श्रस्तीकार कर दिये गये वहां उन्हीं में से बहुत से श्रव तक ज्यों के त्यों चले भी तो श्रारहे हैं श्रीर सभ्य समाज उनका पालन करता है। क्या वे अब तक चले आने वाले नियम भी पूर्वोक्त श्राधार पर समाप्त कर दिये जाने चाहिएँ-कभी नहीं। एक ही

समय में कई पत्नियों का रखना अथवा एक पत्नी का रखना-

इस विषय में मुसलमानों का और ईसाइयों का परस्पर वाद-विवाद हो सकता है परम्तु समी यहन के साथ विवाह न होने के विषय में दोनों सहमत हैं। यदि सव वातें परिखाम पर ही जानी जाती हैं तो इस वात का व्यवहारवादी और अवसर-वादियों के पास कोई उत्तर नहीं है कि समाज के किसी हानि का विषय न होते हुए भी, फायदा भले हो, भाई वहन अथया पुत्री आदि के साथ विवाह का व्यवहार क्यों नहीं माना जाता। यहां तक कि जंगली जातियां भी इस प्रकार का विवाह नहीं करतीं। यदि सव छुजु उपयोगितावाद ही है तो पैसी प्रथा के लिए कोई आधार होना व्यहिए।

ये युक्तियां प्रत्युक्तियां दोनों भादों की दिखला दी गर्यां परनत निष्कर्य से यह शात होता है कि दोनों पत्ती में किसी सीमा पर सामंजस्य वन सकता है। श्रवसर विशेष पर श्रव-युद्धियादी व्यवहार-युद्धि से कर्म-श्रक्षमं का निर्णय श्रपवाट रूप में मानते हैं श्रीर व्यवहार बुद्धिवादी किन्हीं श्रवशाशों में श्रपवादरूप से शुद्धबुद्धिवाद के निर्णय को मानते हैं। श्रवः दोनों का समन्वय करने के लिये यह ही मानना आवश्यक है कि शुद्धुद्धि जिसे व्यवसायात्मकदुद्धि कहा जाता है. वही कर्म-श्रकर्म का निर्णय करती है। परन्तु उसका यासनारहित श्रीर श्रात्मिनष्ठ होना श्रावश्यक है। उसके श्रद्ध होजाने से व्यायहारिक वृद्धि भी ग्रद्ध होजाती है और उसी के अनुरूप कार्य करने लगती है। युद्धि की वासना, जिससे कर्माकर्म का निर्णय उल्टा होजाता है, उसका नए होजाना बुद्धिशृद्धता से होता है। इस प्रकार जय यह सिद्ध होजाता है कि श्राधि-भौतिक पत्त एकदेशीय तथा अपूर्ण है और आधिदेवत पत्त की सरल ग्रांकि भी किसी काम की नहीं तथ यह आनना श्रावरयक होजाता है कि कमें मीमांसा का कोई मार्गान्तर है

श्रथवा नहीं । यदि मार्गान्तर है तो कौनसा ? उत्तर होगा कि वह मार्गान्तर श्राध्यात्मिक पद्धति है ।

जपर श्राधिभौतिक श्रौर श्राधिदेवत पद्धतियों की सारा-गरता का निर्णय करके यह निश्चित किया गया कि वे इस भिक्स के निर्णय में अपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा आध्यात्मिक दित पर विचार किया जाता है-जैसा ऊपर भी कहा गया है-आध्यात्मिक मार्ग ही नीति-निर्हाय में श्रेयस्कर है। हम जय श्रापने शरीर पर विचार फरते हैं तो उसमें मन, वुद्धि, इन्द्रिय श्रादि को मिलकर कार्य करते पाते हैं, श्रोर वह भी श्रात्मार्थ नहीं दूसरे के लिये। जिसके लिये इनका कार्य होता है यह ही श्रातमा नाम की चस्त है, जिससे बराबर इन के कार्य मिल जुलकर होते रहते हैं। यदि यह शक्तिन हो तो इन सवका मिलज्ञलकर काम चलता नहीं रह सकता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने कन्धे पर आप नहीं बैठ सकता उसी प्रकार शरीर संघात में होने वाले कार्य, शान और भोग का कर्चा, हाता. भोका शरीरसंधात खर्य नहीं होसकता। संघात खर्य श्रपता भोका नहीं, उससे होने वाला भोग किसी श्रन्य के िलेंग्रे ही हो सकता है वह भोका जीवात्मा है। शरीर में एक चेत्रतामयी शरीर से भिन्न शक्ति रहती है जो शरीर से लेकर वृद्धि आदि इन्द्रियों को व्यापार में प्रवत्त करती है, उतके व्यापारों की एकता को कायम रखती है, उन्हें दिशा का निर्देश करती है, उनके व्यापारों का अनुसंधान करती है, श्रोर सभी व्यापारों के परिलामों के प्रति उत्तरदायी होती है। वह शक्ति नित्य और साची रहकर उनसे वस्तुत: भिन्न और अधिक समर्थ है। वास्तव में श्रातमा समस्त वस्तश्रों की माप है। सारे प्रमाण श्रादि के व्यवहार उससे प्रवृत्त होते हैं श्रीर इनके प्रवृत्त होने से पूर्व उसका अस्तित्व सिद्ध है। वह प्रत्येक इन्द्रिय के

व्यापार में अपने अस्तित्व को दिखला रहा है। मैं देखता हूँ, सनता हॅ-इस 'में और हूँ' का भाव उसके श्रस्तित्व को बतलावा है। उसका अस्तित्व खयंसिद्ध है किसी दूसरे प्रमाण की उसके सिद्ध करने के लिये आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रमाण का भी निर्णय तो उसीसे होगा जो प्रमाण के पूर्व विद्यमान है। जिस प्रकार शरीर में यह त्रात्मा शरीर का नियंत्रण कर रहा है, उसी प्रकार विश्व में विश्वातमा विश्व का नियंत्रण कर उता है। विना उसके विश्व का नियंत्रण नहीं हो सकता। इस विश्वातमा को ही परमातमा श्रादि नामों से पुकारा जाता है। संसार में सारा प्रकृति का खेल जीवातमाओं के दृश्य के रूप में है। दृश्य का उद्देश्य उनके भीग और मील दोनों का र्ज्यावन करना है। प्रवृत्ति में भोग श्रीर निवृत्ति में मोदा है। संसार, प्रकृति, जीवों के उससे सम्बन्ध, परमात्मतत्त्व श्रौर उसके साथ जीवों का सम्यन्ध तथा जीवों के पेहिक श्रीर आमुष्मिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ही नीतिमत्ता के नियमों का निर्धारण किया जासकता है। श्रात्मखरूप श्रीर उसके प्रकृति श्रीर परमातम-तत्व के सम्बन्धों को देखकर ही इस दिशा में सफलता पात होसकती है। लीकिफ सुख का ही ध्यान देना नीतिनिर्धारण में श्रावश्यक नहीं—श्रातम सुख श्रीर उसके द्वारा किये गये इन्द्रियों ऋदि के व्यापार के लिये उसके उत्तरदायित्व का भी पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। यही मार्ग नीतिनिर्धारण में प्रशस्त है और आधिभौतिक तथा आधिदैवत पत्त सर्वधा अपूर्ण हैं। मनुष्य एक ज्ञानवान् प्राणी है। उसको फेवल विधियों श्रीर नियमों पर सन्तोप नहीं होता। यह तो उनके कारण को जानने की चेष्टा करता है। उसके क्यों? श्रीर कैसे ? ने ही दर्शन श्रीर विद्यान को श्रीत्साहन दिया।

सभी ने उसके क्यों के उत्तर दे नेका प्रयत्न किया परन्तु श्रभी

विवाद बरावर चलता जा रहा है। वस्तुत: वात तो यह है कि

पिएड और ब्रह्माएड की रचना के विषय में मनुष्य की जैसी समक होती है उसी तरह नीति-भीमांसा के मूल तत्वां के सम्बन्ध में उसके विचारों का रंग बदलता रहता है। पिएड,

ब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए विना नैतिक प्रशन ही नहीं उठ सकता। अमेरिकन विद्यान डाक्टर पाल कोरस ने भी इस पत्त का समर्थन किया है और भीति तिर्धारण में इसे आवश्यक वतलाया है।

## तृतीय सोपान

## नीति के मूलतत्व

दसरे प्रकरण में इसके पूर्व नीति के विचार का दार्शनिक विवेचन किया गया श्रीर यह परिखाम निकाला गया कि नीति-निर्धारण में आध्यात्मिक-पद्धति ही प्रशस्त है। और नीति के विना मानव समाज का कल्याग भी नहीं हो सकता। संसार में कोई भी जन्त च्यामात्र के लिये यिना कर्म किये तो रह नहीं सकता । मनुष्य एक ज्ञानवान् प्राणी है, श्रत: उसके लिये · सदाचार के सिद्धान्तों का निर्हाय करके अपने खीर समाज के फल्यालार्ध पालन करना आवश्यक है। वे कौनने नीति-निजय हैं जो मानव के ब्राचार का ब्रांग वनकर उसके वैयक्तिक ब्रॉट सामाजिक, पेहिक एवं श्रामुप्पिक उत्थान के कारण वन सकते हैं-उनका यहां पर इस प्रकरण में कुछ विवेचन किया जाता है। विचारपूर्वक देखने पर समास में, न कि ज्यास में, कल नियमों का निर्धारण किया जासकता है। विस्तार में तो बहत से नियम हैं परन्तु सथ यहां लिखे नहीं जासकते। स्त्रतियां इनके संप्रहों से भरी पड़ी हैं। जो मुख्य मुख्य हैं उन पर ही कुछ विचार किया जासकता है। श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, व्रह्म-चर्ये. श्रपरिप्रह, शोच, सन्तोप, तप, साध्याय, ईश्वरमक्तिः पर्वक कर्मा, फल, त्याग, घृति, समा, शम, इन्ट्रियनिग्रह, दम= श्रात्मवशता। बुद्धि का स्थिर रचना, विद्या की प्राप्ति श्रीर उसके श्रनसार आचरण फरना, कोध न फरना, उदारता, दया, परो-

पकार, दुरदृष्टि, तर्क, ग्रूरता, मानवता, पेहिक पारलाँकिक भावनाः और मोत्त तथा द्यान की भावना खादि नीति के नियम हैं जिनका पालन फरना चाहिए और इनके विपरीत का पालन नहीं करना चाहिए। इन नीतिनियमों में भी कुछ का मनुष्य के धैयक्तिक उत्थान से सम्यन्ध है चाहे यह पेहिक अधवा त्रामिक या मोस्र सम्बन्धी ही फ्यों न हो, श्रीर कुछ का सामाजिक जीवन से सम्बन्ध है। वैयक्तिक उत्कर्ष के नियमों का पालन न फरना श्रपने उत्कर्ष के मार्ग में बाधक है परन्त सामाजिक निपमों का श्राचरण न करना पर समाज पर प्रभाव डालता है। ऋहिंसा, सत्य, ऋस्तेय, ब्रह्मचर्य, ऋपुरिब्रह श्रादि का न पालन अपने लिये जहां हानिकारक है वहां उससे अधिक समाज के लिये दानिकारफ है। ग्रीच, सन्तोप, तपं, खाध्याय और ईरवरभक्ति श्रथवा फर्मफल फा त्याग वैयक्तिक उक्तर्व के साधन हैं। इनके न पालन से हानि का प्रभाव श्रधि-कांश में अपने ऊपर पड़ता है। इसीलिये ऋहिंसा आदि की सामाजिक धर्म और शौच आदि को वैयक्तिक धर्म कहा गयाँ है। पूर्व पर समाज की स्थिति श्रॉर बाद वाले पर व्यक्ति की स्थिति है। एक व्यक्ति यदि सफाई श्रादि के नियमों का पालन नहीं करता तो उससे होनेयाली हानि का श्रधिकांश विषय यह खयं है। यदापि श्रत्यन्त उप्रता में यह दूसरे पर भी प्रभाव पहुँचा सकता है, फिर भी सम्बन्ध श्रधिकतर श्रपने से ही है। परन्तु यदि कोई श्रहिंसा का पालन नहीं करता तो उसका सीधा मभाव समाज श्रीर श्रपने से दूसरे पर पट्टेगा। पदले तो जिसकी हिंसा हुई वह श्रपने से पृथक है श्रीर दूसरी यात यह कि उसका द्वानि, लाम समाज से सम्बद्ध है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता और कमीं के फल के त्याग को नहीं खोकार करता तो उसका सम्यन्ध साधारणतया सर्व की ११६ कर्म-मीर्मासा

श्रवनित से है परन्त यदि यह प्रहाचर्य और श्रस्तेय का श्राचरण नहीं करता तो इसका सीधा प्रभाव समाज पर पढ़ेगा। नम्परता का प्रभाव किसी श्रन्य पर ही घटेगा श्रीर समाज में त्रनाचार बढ़ावेगा। इसी प्रकार चोरी का प्रमाव दूसरे पर ही होगा। फहने का तात्पर्य यह है कि कुछ धर्म सामाजिक और कुछ चैयक्तिक हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि दोनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं। वैयक्तिक उत्कर्ष के विना सामा-जिक उत्कर्ष और सामाजिक उत्कर्ष के बिना वैयक्तिक उत्कर्ष असंभव है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन नीति-नियमी का वादात्मक-श्रञ्जल जय प्रयोगात्मक वरूप लेने लगता है तब समाज श्रीर व्यक्ति के उससे सम्बन्ध . १धा समाज में उसके भाग के विषय की भावना का उत्यान होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है वह समाज से कभी रथक रह नहीं सकता। समाज तय वन सकता है जब मनुष्य हतराता श्रीर श्रधिकार दोनों का समन्वय कर नीति-नेयमों का पालन करे। केयल अधिकार का होना और छत-इता का न होना-मानय को कुए, अत्याचारी घना देता है। और केवल छतज्ञता का होना श्रधिकार का न होना उसे दास बना देता है। जिसमें श्रिथकार है कर्तव्य श्रीर रुतद्वता नहीं यह अत्याचारी होता है और जिसमें कताता है अधिकार नहीं वह वास यन जाता है। नीति-नियमों का आवरण मनुष्य में

कर्तव्य की भाषना धनाता है जिससे समाज चलता है परन्तु कोई भी व्यक्ति पेट तो रखता ही है, उसके लिये उसका उससे फर्तव्यानुसार समाज में अधिकार धनता है। परन्तु यह अधि-कार समाज के प्रति छताउता को भी लिये हुए हैं। मनुष्य समाज की इकाई है-यह ही मिलकर समाज को बनाता है। उसके इतस्ता, कर्तव्य अधिकार का समन्वय समाज के निर्माण की नींव है। समाज के उन्नत होने के लिये व्यक्ति की उद्यति श्रावश्यक है-क्योंकि जैसा व्यक्ति वैसा समाज-इसलिये व्यक्ति को श्रपना भी उत्कर्ष करना परमायश्यक है। समाज का प्रत्येक भाषी समान योग्यता श्रोर चमता का नहीं होता । श्रतः उससे एक ही प्रकार के कर्तस्य की समाज को आशा नहीं करनी चाहिए। जो समाज देसी आशा करेगा वह अधिक चल नहीं सकेगा। समाज में किसी व्यक्ति में मस्तिष्क की थोग्यता है वह ज्ञान विज्ञान के कार्य को कर सकता है। कोई केवल लडाई छोर रहा के ही कार्य की योग्यता रखता है। किसी में दोनों नहीं-केवल ब्यापारिक अधवा आर्थिक योग्यता है और कोई केवल परिश्रम का कार्य कर सकता है। इनमें किसी से भी उनकी योग्यता के विपरीत कार्य लेना समाज को अन्धेर नगरी यनाना है। किसी समाज के लिये है भी चारों चीजों की श्रावश्यकता । कोई समाज मस्तिष्क, वाहुवल, व्यापार श्रीर श्रमिक शक्ति के बिना अथवा इनमें से किसी एक के बिना चल नहीं सकता। समाज में ये चारों चीजें श्रत्यन्त जहरी हैं। ये चारों तभी कारगर हो सफती हैं जब कि उन्हों की योग्यता-नसार सामाजिक नियमों का पालन उनसे कराया जावे। इनकी योग्यतानुसार समाज के प्रति इनकी कृतज्ञता के नीतिनियमों में श्रन्तर होसकता है परन्त श्राधारभृत नियमों का पालन सभी के लिये खनिवार्य है। चौरी फरना मस्तिष्क वाले और सैनिक व्यापारी तथा श्रमिक सभी के लिये श्रधमं है। यही बात इन्द्रिय-निम्रह स्रादि में भी है। कर्तव्य श्रोर स्रधिकार को दृष्टि में रचते हुए समाज में मनुष्य के कर्तव्य बांट दिये गये। भारत में यही वर्णाव्यवस्था के रूप में प्रचलित है। पढ़ना, पढ़ाना, धर्में के नियमों, यह आदि का पालन करना कराना, दान देना लेना ब्राह्मण का धर्म है। प्रजाकी रत्ता, टान देना-

सदाबार के नियमों का पालन करना, विषयों में न फँसना इत्रिय का धर्म है। पशुपालन, सदाबार का आचरश, दान देना, अध्ययन करना, व्यापार करना, वैंकिंग करना और खेती करना वैश्य का कार्य है। अमिकवर्ग का कार्य अम का करना

देता, अध्ययन करता, व्यापार करता, याकम करना आर क्षत करता वैद्य का कार्य है। अमिकवर्य का कार्य अम का करना और समाज के नीतिनियमों का पालन करता है। इनमें स्वरा-चार के नियमों का पालन समी के लिये अनिवार्य है परन्तु जीविका अर्थात् अधिकार के नियमों अथवा कार्यों में अन्तर है। ब्राह्मणु के लिए पढ़ाना, सदाबार का पालन कराना, चुनिय

के लिये प्रजा की रहा करना; श्रीर वेश्य के लिये पशुपालन, छेती व्यापार के कार्य तथा ध्रमिक वर्ग के लिये सब प्रकार के श्रम-जनकी जीयिकार्य श्रीर समाजन्तवानार्थ भी हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए श्राधमव्यवस्था रचना भी की गई। मानव की श्रायु को न्यूनातिन्यून सी वर्षों की मानकर उसके चार भाग कर दिये गये। वे चार विभाग-

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, चानमस्थ छोर संन्यास है। प्रथम में विद्यानन छोर नीति नियमों के पालन की योग्यता का माप्त करना होता है। इसरे में उन्हें समाज में प्रयोगातमक स्व देना छोर अपने गृह को संभाजकर समाज को अनुएल रदने के लिए सत्तान उत्पन्न करना और अपने सांसारिक उद्देश्य को पूरा करना है। वानमस्थ पूना त्यान के लिये तैयारी करने और कमी तथा छान

की योग्यता के लिये हैं। संन्यास सर्वभूतिहत, वसुभैव कुई-म्यकम् की भावना का प्रसार और अपने आप्यात्मिक उटकर्य के लिये हैं। इस प्रकार ये चारों आश्रम व्यक्तिगत उटकर्य के अधिक सम्बन्ध रपते हैं। इस द्वार से वैयक्तिक क्रप् में उन्नत हुआ व्यक्ति समाज को भी उन्नत करेगा। इसलिये व्यक्ति और समाज दोनों के उटकर्ष के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की गर्र। पहुत से देशों और जातियों में यह प्रथा इस कर में नहीं है परन्तु मानव-योग्यता के ऋनुसार चार प्रकार के ही कर्तव्य हो सकते हैं ऋौर वे चारों समाज के लिये श्रात्यन्त उपयोगी हैं-इसकी उपारेयता ऋय सभी को प्रतीत होने लगी है।

अहिंसा, सत्य आदि नीति नियमों का जहां तक सम्यन्थ है उनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए अन्यथा समाज में कोई व्यवस्था रह नहीं सकेगी । जहां इन नियमों के पालन की आवश्यकता है। वहाँ इन कारणों पर भी ध्यान देने की श्रावश्यकता है। मांस-भन्नण को ही यदि लेलिया जावे तो मांसाहारी व्यक्ति यह कह सकता है कि वह कोई हिंसा स्वयं तो करता नहीं केवल मांस पालिया करता है। परन्त उसका यह कथन ठीक नहीं माना जा सकता क्योंकि मांस प्राप्ति का साधन श्रीर उपकरण क्या है ? यह भी तो सोचना चाहिए । जानवर को मारने के विना तो इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। एक आदमी किसी के घर मंचीरी फरके श्रथवा उस घर के निवासियों का कत्ल फरके सी रुपये किसी व्यक्ति को देता है। रुपये देखने में उसकी प्राप्ति के साधन को नहीं बतलाते फिर भी लेने बाला हिंसा छोर . चोरी के पाप से रहित नहीं कहा जासकता । एक दूसरा व्यक्ति किसी कर्मचारी को घूंस देकर कोई ऐसा कार्य साथ लेता है जिससे उसके अतिरिक्त कई आदिमयों को लाम है। परन्त इस लामको देखकर ही घुँस देने को उपादेय नहीं कहा जासकता। इसी प्रकार इन्द्रियनिष्रह का विषय भी है। कोई आदमी यदि इन्द्रियों से कोई बरा व्यवहार नहीं करता श्रीरमन से सोच लिया फरता है तो वह इन्द्रियनिग्रह फरने वाला धर्मात्मा नहीं फहा जासकता। उसे मिथ्याचारी ही फहा जावेगा। क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार और अव्यापार का विचार करते समय मन का विचार करता भी परम श्रायश्यक कार्य है। एक वकील कोई में श्रसत्य भाषण करने में नहीं हिचकिचाता परन्तु यदि यह यह अक्ति देवे कि

कर्म-मीमांसा उसका यह श्रसत्य भाषण मुश्रक्किल श्रथवा जनता के लिये है

तो इतने से ही उसका श्रसत्य भाषण नीतिमत्ता का सत्य नहीं माना जासकता। वास्तव में वह श्रपनी जीविका के लिए भूठ

१२०

बोलता है। इन सिद्धान्तों के पालन का गहन विचार करते हुए पर्वजित जैसे महा दार्शनिक ने कहा है कि जाति, देश, काल और समय का विना ख्याल किये हुए नीति के इन श्रहिंसा श्रादि सिद्धान्तों का पालन करना एक उच्चकोटि का त्रादर्श है। यदि एक महुवा या कसाई यह कहे कि उसकी जाति ही हिंसा करने को कहती है। एक बंगाली कहे कि मछुती खाना उसके देश का ही व्यवहार है, एक अन्य व्यक्ति कहे कि मौसम ही अथवा दिन ही ऐसा था कि मांस खाया आवे—तो इतने से ही यं कमें अहिंसा नहीं वन सकते और न सदाचार की कोटि में ही छाने योग्य हो सकते हैं। परोपकार करना एक बहुत ही उत्तम कार्य है-परन्तु यदि कोई व्यक्ति राहजुनी, चोरी और क़त्ल करके उससे प्राप्त रुपयों से परोप-कार करे और इसकी उपादेंगता सिद्ध करे तो यह समृचित नहीं कहा जासकता है। ऐसे परोपकार की आवश्यकता ही क्या है ? जिसका कई पाप करके संपादन किया जावे। तात्पर्य यह है कि इन नीति के नियमों का पालन करते समय सभी कारणों श्रीर उपकरणों तथा ऊँचे नीचे श्रंचलों का विचार करके करना चाहिए। विना ऐसा किये केवल यहां ऋषों से कार्य नहीं चलता। यहा रूप में कोई कर्म निर्दोप दिखलाई पहता है परन्तु जब उसके अन्दर घुसा जाता है तो यही सदीप मालम होने लगता है। यदि मानव इन सभी वातों का विचार करके नीतिनियमों का पालन करे तो समाज में कोई घरावी नहीं

फेल सकती। समाज को दुर्गुणों से दूर रखने का साधन व्यक्तियों का निर्दोच व्यवहार है। यदि व्यक्ति कोई सीति

विरुद्ध कार्य न करें तो समाज में अनीति के फैलने का कोई कारण नहीं। पूर्व कहे गये नीतिनियमीं में एक श्रहिंसा को ही ले लिया

जावे तो पता चलेगा कि उसके न पालन करने से व्यक्ति श्रीर समाज में कितने छानाचार-कर्म फैल गये हैं । समाज जहाँ पर्ववित हो सकता है विश्व नीतिनियमों पर वहाँ आज का समाज उनसे फितना दूर हो रहा है। वर्तमान समाज हिंसा-बत्ति पर श्राधारित है-और वह है श्रहिसा का न पालन करने से, यदि ऐसा फहा जावे तो श्रतुचित नहीं। हमारे श्रार्थिक ढाँचे में भी वर्तमान समय में यही हिंसा की भावना जोर पर है। महात्मा गाँधी की श्रहिंसा केवल वाद्य श्रहिंसा ही नहीं। यह समाज और आर्थिक रचना के बारे में भी श्रपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे समाज की रचना में खौर श्रार्थिक निर्माण में भी श्रहिंसा ही मूल हो-यह महात्माजी का विचार था। वर्तमान सामाजिक श्रीरे श्रार्थिक व्यवस्था को वे इसीलिये वदलना चाहते थे, क्योंकि यह हिंसा पर श्राधारित है। कोई भी बाद संसार में तंव तक कारगर नहीं हो सकता जय तक उसके पृष्ठ-भूमि में कोई दर्शन न हो। अहिंसा एक दार्शनिक मुख्य की वस्तु है और उसका उस दृष्टि से विश्लेपण करके समाज को उत्थान देना चाहिय । मनुष्य प्राप्त वस्तु को देयता है, किस साधन से प्राप्त हुई इस बात को नहीं देखता। वाज़ार में सोना विक रहा है। सरीदने वाला सममता है कि सोना है यह यह नहीं देखता कि यह सोना कहाँ से श्राया है श्रीर किस साधन से प्राप्त हुआ है। होसकता है कि सोना घोरी से प्राप्त हुआ हो श्रधवा किसी पधिक का गला घोंटकर लाकर बाज़ार में बेचा गया हो और सोनार ने गलाकर इस रूप में लाकर चमक दमक देकर उसे सर्राफ को दिया हो और सर्राफ

कर्म मीमांसा ने श्रपनी दूकान पर उसे सज्जाकर रखा हो । मनुष्यता का तक्राजा यह है कि मनुष्य साध्य यस्तु की प्राप्ति के साथ साधन जिससे वह प्राप्त हुई हो उसे भी देखे । जो ऐसा विचार

१२२

रहा है। हर एक आदमी यह विचार भी नहीं करता कि दूध किस रास्ते से श्राया और श्रान्तरिक स्थित क्या है। दूध लिया पैसा दिया और पीकर तारीफ करते चला जाता है। परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। विचारवान् इस विपय को

नहीं करता वह पशु के समान ही है। चोरी में श्राया हुआ, इसरों को मारकर प्राप्त किया हुई सोना भी तो इन्हीं सर्राकों के यहाँ से निकता है। एक होटल है, रोज उसमें सैकड़ों त्रादमी दूध का प्याला लेकर पीते हैं। दूध यह नहीं वत नाता कि वह किस प्रकार श्राया है और दुकान पर विक

सोचता है और अन्तस्तल में पहुँचने का प्रयत्न करता है। वास्तविक स्थिति यह है कि जो दूध होटल वाले के यहाँ श्राया श्रीर श्राट श्राने प्याला विक रहा है वह किस दूध देने वाले से श्राया है। दूध देने वाले से कम से कम मूल्य पर लिया गया श्रीर श्रपनी दुकान और श्रपनी जीविका का प्याल रखकर श्रधिक से श्रधिक मूल्प में देचा जाता है। दुध वाला भी श्रगर

परिवार वाला है तो यह अवश्य चाहेगा और चाहिये भी कि वह उसकी पालना करे। उस पालना के लिये वह अपने वच्चे श्रीर परिवार के व्यक्तियों को भी दुध न देकर श्रधिक से श्रधिक श्रपने खरीददार होटल वाले को देगा। यह यह भी चाहेगा कि किसी कृतिम साधन से भी यदि नाय दूध देतो उसका प्रयोग किया जाना चाहिये। यहुत से गाय मेंस रख कर दूध धेचने वालों को देखा गया है कि अधिक दूध निकालने के निये उन जानवरों की जननयोनि में दएडा, नकड़ी श्रथवा कोई

ऐसी वस्तु डाल देते हैं कि यह सारा दूध छोड़ देवे। मैंने

गाय भैंस रखने वाले गाय, भैंस खरीदते हैं। जब तक यह दध देती हैं तब तक रखते हैं। जब वे दूध देना बन्द कर देते हैं तो उन्हें बेच देते हैं, चाहे खरीदने पाला कसाई ही फ्यों न हो। . यह ऐसा क्यों करते हैं-इसलिये कि एक गाय श्रधवा भैंस को वरुचा देने में जो दस मास का समय लगता है उतने दिन उसको चारा देने का व्यय न उठाना पहे। यह आशायें उस दूध देने वाले से भी की जासकती हैं। इन वातों को यदि छोड़ भी दिया जावे तो भी यह तो साधारण है कि दूध देने वाला होटल वाले के पास अधिक दूध पहुँचाकर अधिक पैसा लेने के लिए-यछड़े की भी दूध नहीं देता। दूध न मिलने से यछड़े की जी हालत होती है-यह सभी को ज्ञात ही है। इस प्रकार होटल वाले के पास जो दूध आया और आठ आने प्याला विक रहा है, है दुध, परन्तु जिस प्रकार बछड़े को न देकर वह लाया गया है उस दृष्टि से विचार करने पर वह उस भूखे वछड़े का रक्त यहा जासकता है। होटल वाले ने दूध चाले का शोपए किया। उसने चछुड़े का। दूध घाले से तो गाय का सम्बन्ध है, परन्तु होटल वाले का दूध वाले से पेसा कोई सम्यन्ध नहीं। इसलिये होटल याला जिस दूध को देखता है और अपना लाम उदा रहा है वह शोषण पर आधरित है। दूध देने वाला यदि प्राहकों को सीधा दूध देता तो लेने वालों को सस्ता मी पड़ता। सम्बन्ध लेने वालों श्रीर दृध वालों का होता। परन्तु यह सम्यन्ध सीधा न होकर होटल वाले के द्वारा होरहा है। होटल बाला उत्पादक स्त्रीर प्राहक के बीच में एक तीसरा एजेएट है। उसका सारा कार्य शोपण पर श्राधारित है छोर यह शोपण बहाडे के रक्तशोपण तक पर परिणास पहें-नाता है, जो कि एक प्रकार की हिंसा है। इस दृष्टि से विचार

कर्ज-मीमांसा करने पर पता चलता है कि उक्त दूध हिंसा पर आधारित है।

इस हिंसा को विचार कर जब तक हटायान जावे तब तक समाज में श्रृहिंसा की भावना न पैदा होसकती है स्रोर न

१२४

समाज का कल्याख ही होसका है। श्राज की सारी श्रार्थिक रचना ही शोपण पर श्राधारित है। श्राज की पूंजी जितनी श्रधिक मात्रा में एकत्र है उतना ही उसके पीछे शोपण है। कोयला जमीन से निकलता है। यह समाज अथवा राष्ट्र की संपत्ति है। मज़दूर देचारे परिश्रम करके कोयला निकालते हैं। उनकी मेहनत का बदला उन्हें नाममात्र का मिलता है। ब्राहक को भी कोयला महना ही

त्राकर पहता है। क्योंकि मज़दूर और ब्राह्क के बीच में एक तीसरी शक्ति खान के मालिक के नाम से वैठी है। उसका न कोई परिश्रम न श्रधिकार फिर भी शोपल के वल पर वह सब से अधिक पैसा खाती है। यही हाल जमींदार और किसान के मध्य भी है। जमींदार विना हाथ पैर हिलाये किसानों से पैसे लेकर गुलखरें उड़ाता है। यह किसान श्रीर सरकार के बीच का एक एजेएट है अन्य कुछ नहीं। मिलमालिकों की भी स्थिति शोपण पर श्राधारित है। वकालत श्रीर पत्रकारिता तथा साहित्य-प्रकाशन के दोज़ में भी ऐसा ही शोपण है। वकील उल्टा सीधा करके पैसा निकालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं फरता । लेखक परिश्रम से पुस्तक लिखता है, प्रकाशक, विजेता लेखक को विना कुछ दिये श्रथवा नाममात्र का कुछ देकर अपने खर्प पुस्तक का लाभ उठाता है। पत्रकार की जेव में थोड़ा सा पैसा कठिनाई से जाता है, परन्तु कम्पनी का मालिक माला-माल होता जाता है जयिक उसका कोई परिश्रम नहीं। यह सव कछ शोवल (Exploitation) का कल है। रूपक श्रहनिश अपना रक्त श्रीर पसीना एक करके श्रञ्ज उत्पन्न करता तक को भी नहीं रहता श्रीर वह भूखा मरता है। व्यापारी यह अब रूपक से सस्ते भाव में लेता है और उसे एकत्र कर वाज़ार में भाव महने करके बेचता है। किसान भूखा मरता है। ब्राहक भूरो मरते हैं, परन्तु दोनों के बीच का शोपक खेक-मार्केटिंग करके तथा अन्य चालों से मालामाल होता है। यदि

कृपक जो श्रद्ध का उत्पादक है उसका श्रीर भोकाश्रों का सीधा सम्बन्ध न होता तो सस्ते दामों पर श्रद्ध भी मिलता और रूपक की जेय में पैसा जाता परन्तु अवस्था विपरीत है दोनों मरते हैं, शोपक सुरा से वैठा श्रानन्द उहाता है। यह सब कुछ फ्यों है-इसलिये कि समाज में शोषण ने प्रमुख स्थान लिया है। शोषण हिंसा है। जर तक इसे हटाकर श्रहिसा को स्थान नहीं दिया जावेगा लोग पिसते रहेंगे। ब्लेकमाकेंट से वस्त्यें लोग कय करते हैं परन्तु विचार नहीं फरते कि इसमें शोपण है श्रीर कितने गरीयों का रक्त चूस कर यह वस्तु इस अवस्था में आई है। यदि मानव प्राप्य यस्तु के साथ उसके साधन पर विचार करे - चस्त की पवित्रता उसके साधन की पवित्रता पर आधा-रित है, उसकी खराबी उसके साधन पर निर्भर है-इत्यादि वातों को देखकर वर्चें तो वह समाज को उच्च उठा सकता है। प्रत्येक बस्त में उसके प्राप्ति के साधन को देखकर उसे प्रद्रण करना मामव का धर्म है-अन्यथा पशु और मानव में भेद ही क्या है ?। वर्तमान समाज का आर्थिक डांचा शोपण पर होने से वह हिंसा पर आधारित है। उसको दूर करना अहिंसा का पालन है। केवल मारने काटने का नाम ही हिंसा नहीं। इतनी दुरदृष्टि अद्विंसा के दर्शन में निहित है। इसी दूरदृष्टि पर गाँधी का आहेंसावाद आधारित है।

**१**२६ कर्म मीमांसा

यह वात खहिसा की हुई। इसी प्रकार सत्य आदि नीतिनियमों में भी विचार करने की आवश्यकता है। एफ मनुष्प किसी चस्तु के लिए असत्य बोलकर उसकी सिद्धि करता है। उसका लाभ कितना भी हो परन्तु जब विशुद्ध नीति

धर्म की दृष्टि से उसका विचार किया जावेगा तो उस यस्तु को प्रशस्त नहीं कहा जासकेगा। असत्य भाषण के द्वारा जो लोग किसी प्रकार की आप करते हैं यह नीति की दृष्टि से आहा नहीं। यक पेप्रकार जिसका काम मुक्हमा पेश करना है, लोगों से असत्य व्यवहार से पेप्रका है। वृंकि उसे न्याय करने वाले हाकिम के कथनातुसार मुक्कूमें की तारीले रतती होती हैं और उनके स्थान मुंद्र सहाता से परिवर्तन करता होती हैं और उनके स्थान मुंद्र सहाता से परिवर्तन करता

क्राहता है-प्योंकि किसी हाकिम ने यह तो पूंछता नहीं कि मैंने यह तारीप कही थी तुमने दूसरी क्यों डाल ही। स्मृति भी इतनी नहीं रह सकती। इसलिये किसी की तारीख पहले डालने और, किसी की याद डालने के लिये वह पैसा आसानी से ले लेता है। यह व्यवहार असल्य और वेईमानी कर हैं। अब इस प्रकार का धन भी असल्य का फत हैं। इस किसी भी माछ नहीं कहा जासकता। कहने का तारपर्य यह है कि सत्य के विवार में साथ का ही नहीं विरक्त सामन का भी

ध्यान रखना चाहिये। ग्रीच फा: तियम घहुत: स्थापक है। इसका तारपर्य याद्य श्रीर आभ्यत्वर शीच दोनों से लिया जाता है। मृत्तिका, जल श्रादि से शरीर की शुद्धि वाद्य शुद्धि है। सत्यता धान श्रादि से श्रन्त'करण् श्रीर युद्धि: श्रादि की शुद्धि आम्यन्तर शुद्धि

से अन्त फरण आर युद्ध आदि की शृद्ध आयम्बर शृद्धि है। परन्तु इक्के अतिरिक्त अर्थशोत अथमा अर्थ की शृद्धि भी देशनी चाहिए। पवित्रता और सदृष्यवद्धार से कमाया हुआ अर्थ थोदी मात्रा में भी देरमानी से कमाये अधिक अर्थ से

मूल्यवान् है। वर्तमान समाज में श्रर्थ कमाना देखा जाता है परन्तु उसके साधनों की पवित्रता श्रीर श्रपवित्रता का विचार यहत थोडे ही सोग करते हैं। जबकि इस बात का ध्यान रखना श्रत्यन्तावश्यक है। एक ग्रारीय की गाढ़ी कमाई का एक रुपये ्रका दान किसी श्रसदृब्यवहार से कमाये हुए धनी के सहस्रों रुपयों के दान से अधिक नैतिक मूल्य रखता है। इसका मधान कारण अर्थार्जन के साधन की पवित्रता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार की कमाई का अर्थ होता है वैसा ही उसके सेवन, करने वाले के मन पर प्रमाय पड़ता है। अच्छी कमाई श्रव्हा प्रभाव डालती है श्रीर दूरी कमाई मन पर दुरा प्रभाव डालती है। मनुष्य जो कुछ चाता है उसका पचकर रस बनता है, रस से मांस बनता है, श्रोर मांस से पुनः मज्जा तथा उससे भी श्रस्थि बनती है। उसका सदम भाग वीर्य बनता है। बीर्य से पुनः सूक्मता होकर मन् वनता है। इस नियम से जिस प्रकार का द्रव्य सेवन किया जावेगा वैसा ही रस, वैसा ही पुनः उससे रक्त श्रीर उसके श्रनुरूप ही पुनः मज्जा श्रीर अस्थि आदि वनेंगे । जैसे अस्थि आदि वनेंगे वैसा ही बीर्य और उससे पुनः वेसा ही मन वनेगा। श्रद्धे श्रीर सञ्ची कमाई के द्रव्य से शुद्ध मन श्रीर दुरी कमाई के तथा दुरे द्रव्य से दुरा मन पनेगा। मन जैसा युरा भला होगा वैसे ही उससे युरे भले विचार ख्रोर कमें वर्नेगे। जैसे कमें होंगे तदनुरूप ही उनका फल होगा। भीष्म श्रीर द्रोगु से जब पूछा गया कि श्राप लोगों जैसे धर्मात्मा दुर्योधन के साथ होकर पाएडवों से क्यों जड़ते हैं तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह दुर्योधन के श्रन्न का प्रभाव है। इसलिये अर्थ शीच एक परमावश्यक नीतिकमें है। यह अन्त:-करण की पवित्रता काभी आधार है। इस सदमदिए को लेकर ही भारतीय टार्शनिक लोगों ने ऋर्थ अथवा धन को भी

कर्क-मीमांमा १२ः

एक महान अनर्थ बताया है। चोरी, हिंसा, भूठ, दम्म, फाम, कोध, गर्व, मद, भेदमाव, वैर, श्रविश्वास, स्पर्धा श्रीर वरे व्यसन श्रादि ये पन्द्रह अनर्थ श्रयदा श्रनीतियें धनमूजक हैं। इसलिए धन को भी मनुष्य को एक अनुर्थ समभक्तर उससे नीतिमत्ता के साथ वर्तना चाहिए। धन का उपयोग सत्कर्मी के लिये हैं और उसका अर्जन इसी उद्देश्य से सद्व्यवहार के साथ करना चाहिए। श्रन्यधा ये पंचदश दोप जो नीतिधर्म के परम विरोधी तत्व है-अवश्य संमय हैं और वर्तमान मानव समाज इनसे श्राधात है। इस प्रकार साध्य के साथ साधन की पविभाता और पूर्व कहे देश काल आदि मतिबन्धों का न

विचार करते हुए छहिसा आदि नीति नियमों का पालन करना नीतिमसा है। विपरीताचरण अनीति है।

## चतुर्थ सोपान

## नीति में आपद्धर्म का स्थान

विशुद्ध नीति-नियमी का विवेचन पूर्व किया गया। उनका देश, काल और जाति आदि के प्रतिवन्धों से रहित होकर सार्व-भीम पालन करना महावत एवं आदर्श-सदाचार है। आदर्श से बढ़कर श्रीर कोई दूसरी स्थिति नीतिधर्म में सार्वभीम स्थान नहीं प्राप्त कर सकती परन्त , जनसाधारण को भी उसी लाठी से हाँकने पर भी व्यवहार में कुछ श्रन्तर श्रवश्य श्राजाता है। देश काल के अनुसार नीतिधर्मों के व्यवहार में थोड़ा अन्तर अवश्य पट्जाता है। लेकिन वह अन्तर अवश्य डाला जावे पेसा कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं । फिर भी यह श्रवश्य कहना पडेगा कि किन्हीं किन्हीं विशेष स्थितियों और अवसरों पर विद्वान से विद्वान नीतिन्न के सामने यह प्रश्न उपस्थित होजाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कभी कभी परि-स्थिति की जटिसाता में ज्ञानी से ज्ञानी को भी किंकतंत्र्य-विमृद् होना पड़ता है। भारत में गीता ख्रीर योख्प में हैमलेट, तथा कोरियोलेनस नाटकों की रचना का उद्देश्य किंकर्सव्य-विमुदता की स्थिति को सुलक्षाने का ही है। मारंत देश में महाभारत ग्रन्थ में पेसे कर्तव्य-व्यामीह में फँसने के छनेकी उदाहरण भरे हैं। नीतिधर्मों के पालन में जब कोई महाव्यामोह उपस्थित होजावे तो ऐसी ही स्थिति के लिये कई नीतिकारों ने यह कहा है कि श्रुतियों और स्मृतियों में भिन्नता दिखाई पड़ने

पर किसी भी मुनि का बचन मामाशिक रूप से न मिलने पर ' उसी का पालन करना चाहिए जो महापूरुप करते हों। परन्तु इतने से भी अहत का समाधान नहीं होता। महापूर्य भी तो श्रादर्शवादी और व्यवहारवादी भेदों वाले होते हैं। उनके त्रनसरण में भी त्रादर्शवाद श्रोर व्यवहारवाद का प्रश्न फिर भी बना ही रह जाता है। कोई यह प्रश्न उठा सकता है कि इमें इतने गृद्ध विचार में पड़ने की क्या आवश्यकता। मनः याद्यबल्क्य आदि स्मृतिकारों ने तो नीतिनियमों के संग्रह कर ही दिये हैं। साथ ही किनका किस अवस्था में किस प्रकार पालन करना चाहिए-यह भी बतला दिया है। परन्त यह ठीक नहीं-क्योंकि स्मतियों में सभी कर्तव्याकर्तव्यों का निर्णय दिया गया ं हो पैसा नहीं-कहीं पर सामान्य नियमों का ही पालन करने का विधान वतला दिया गया है। स्मृतियों में-किसी की हिंसा मत करो: नीति से चली, सत्य बोली, बड़ों और गुरुजतों का सन्मान करो। चौरी और व्यक्तिचार मत करो-इत्यादि सामान्य-धर्मी का उपदेश मिलता है। लेकिन जब ऐसी अवस्था आजाती है कि "इसे न करो" श्रीर "हाँ करो" का संकट आजावे श्रीर 'हाँ करो' में 'न करो' तथा 'न करो' में 'हाँ करो' का प्रश्न ही प्रशस्त दिखलाई पढ़ने लगे अथवा इन में ही महान सन्देह पेता होजावे तो उस व्यवस्था में क्या करना चाहिए ?--यह प्रश्न ज्यों का न्यों बना रहता है। दूसरी वात यह भी है कि जव तक 'संसार में सभी लोग स्मृतिकारों द्वारा कहे गये गीरंसा आदि नीतिनियमों का पालन नहीं करने लगते तब तक या सद्धन लोग इन दुएव्यवहार वालों के श्रावेट बनते रहें। श्राचा उन्हें पेसी स्थिति में क्या करना साहिये। क्या वे अपने ो द्रशासारियों के समर्पण कर देवें " े जैसे को तैसा इस ति का करें अप ìa†îf'

श्राजाती है कि नीतिकारों के बतलाये नियमों में से एक साथ दो नियम लागू होने लगते हैं, उस समय यह करूँ श्रथवा वह करूँ—इस चिन्ता में भी मनुष्य को पड़जाना पड़ता है। सत्य को ही प्रथम देखना चाहिए। नीतिकारों ने सत्य धर्मकी वडी ही प्रशंसा की है स्रोर उसके पालन का उपदेश दिया है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म भी नहीं माना जाता—इतनी लम्बी चौडी महिमा सत्य की कही गई है। है भी वस्तुतः वात ऐसी ही। मनुष्य के सारे व्यवहार वाणी से होते हैं। एक विचार दसरे पर प्रकट करने के लिये बाली एवं शब्द के समान दूसरा साधन नहीं है। वही वाणी का मूल है। जो श्रादमी श्रसत्य भाषण द्वारा उसकी यंचना करता है वह एक ऐसा चोर है जो सब कुछ चुरा लेता है। लगभग सभी धर्मों में इस सत्य के पालन का विधान पाया जाता है। परन्त इतने ही से यह नहीं कहा जासकता कि सत्यपालन हर स्थितियों में स्वयंसिस है चिरस्थायी है श्रोर उसमें कोई श्रपवाद नहीं। दुएजनों से परिपूर्ण जगत में, सत्य में भी अपवाद की स्थिति ह्या ही जाती है। उदाहरण के रूप में फल्पना कीजिये कि कुछ डाकुओं ने किसी सज्जन पुरुष का पीछा किया है। अथवा फुछ लोगों ने हाथ में तलवार लेकर बध करने की दृष्टि से किसी सज्जन का पीछा किया है और सज्जन पुरुप उनसे बचने के लिये कहीं छिप रहता है। तुम उसके छिपने के कार्य को जानते भी हो। परन्तु यदि वे डाकू और तलवारधारी श्राकर तुमसे पूँछें कि वह छिपा हुआ व्यक्ति कहाँ है तो क्या तुम उन्हें वतला दोगे अथवा सज्जन की रक्षा करोगे। सज्जन के यथ से होनेवाली हिंसा का रोकना भी उतनी ही नीतिमत्ता है जितनी सत्य योजना। पेसी परिस्थिति में यदि सन्य के बोलने के हेतु छिपे व्यक्ति को बता दिया जाने तो हिंसा होगी और यदि नहीं बताया

आवे तो सत्य योतने का नियम नहीं रहता। यदि डाकू विना पुँक्ते सत्ते आवें श्रीर न योतने से कार्य चल आवे तो सत्य रहा

कर्म-मीमांसा

835

में कोई वाधा नहीं पड़ती परन्तु यदि पूँछे तो उस हालत में विषम परिस्थिति हो जाती है। स्मृतिकार लोगों ने पेसी अवस्था में यह बचाव उपस्थित किया है कि विना पूछे तो किसी से बोलना न चाहिये और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो पूँछने पर भी उत्तर न होना चाहिए। यदि वात परिसात भी वा तब भी पागल के समान फुछ अस्पए 'हूँ हूँ' करके वात यन हेनी चाहिये। परन्तु इतने से ही वस्तुस्थित स्पष्ट नहीं होती। मान लीजिये की 'हूँ हूँ' करके वात वना दो नयी। फिर भी क्या

मानकाश्चय का हु हु करक यात तथा दा गया। एकर मा क्या यह असत्यभायल नहीं। किसी तथ्य को लिपाने के लिप ने ले ती व्हा नो के लिप ने के लिप ने के लिप ने के लिप के लिप के लिप के लिप के लिप के लिप के किस माने के लिप के लिप

से सज्जन के छिपने के प्रति सन्देह होकर परिणामता उसके वध की संभावना वलवती होजाती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए ? कहना पड़ेगा कि ऐसी श्रवस्था में सत्य वह है जो जनकत्वाणार्थ हो, इस मावना का श्राध्य लेकर सज्जन-व्यक्ति के प्राण बचाने के लिये भूँठ बोल देना चाहिए । यह है नीति

नियम के अपवाद की स्थिति अथवा शब्दान्तर से आपदर्म। ऐसे ही अवसरों के लिये यह माना गया है कि यदि विना योले कार्य चल जावे अथवा छुटकारा मिल जावे तो कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिए, और यदि वीलना परमावश्यक हो अथवा न वोलने से दूसरों को कुछ सन्देह होना संभव हो उद्य समाय की अपेना असत्य बोलना ही कर्तेव्य है। पेसा क्यों करना चाहिए। इसका समाय हो कर्तेव्य है। पेसा क्यों करना चाहिए। इसका समाय हो कर्तेव्य है। पेसा

रूपो सत्य की श्रयेचा भाषियों के हित के लिये योना गया अत्यन्त-भूतहित सत्य श्रेष्ठ है। श्राततायी पच से नहने वाले श्रय्वायामा के वध के लिये परमसत्यसम्य ग्रुधिष्ठिर को मी द्रोण को सन्देह में डालने के लिए "नरो वा कुन्त्ररो वा "क कर यही आश्रय लेता पड़ा था। मीन महोदय ने इस व्याय-हारिक तथ्य को देवते हुए स्वयं स्पीकार किया है कि ऐसे श्रयसरों पर यहुधा नीतिशाख मृक होजाते हैं।

सत्य के विषय में यह ऋषवाद केवल भारतीय नीतिशाखों की ही कल्पना नहीं, पाश्चात्यों ने भी ऐसे ही अपवाद माने हैं। ईसा के प्रसिद्ध शिष्य पाल ने वाहविल [रोम ३-७.] में कहा है कि "यदि मेरे असत्य भाषण से प्रभु के सत्य की महिमा बदती है तो इससे में पापी क्योंकर हो सकता है" प्रसिद्ध नीतिकार मु० सिजविक ने इस सत्यापवाद तथ्य को इस प्रकार खीकार किया है। उन्होंने श्रपने 'नीतिमीमांसा पे प्रकार' प्रस्थ में लिखा है कि-छोटे बच्चों श्रीर पागलों को उत्तर देने के समय, बीमार व्यक्तियों को यदि सत्य वात सुना टेने से उनकी मृत्यु का भय हो तो, अपने शुत्रुवों को, चोरो अथवा अन्याय से प्रश्न करने वालों को उत्तर देने के समय श्रथवा चक्रीलों को श्रपने व्यवसाय में भूठ बोलना श्रनीचित्य पुर्या नहीं है। सेस्ली स्टीयन विद्वान ने एक स्थल पर ऋपनी पस्तक सदाचार-विद्यान में यह भी लिया है कि यदि मेरा यह विश्वास होजावे कि मेरे भूँठ बोलने से ही कल्याण होगा तो में सत्य योलने के लिये कभी तैयार नहीं हुँगा। मिल ने श्रपने नीतिशास्त्र में भी इन्हीं ऋपवादों का समावेश किया है। पूर्वोक्त अपवादों के अतिरिक्त सिजविक यह भी लिखते हैं कि यद्यपि कहा गया है कि सबको सत्य बोलना चाहिए तथापि यह नहीं कहा जासकता कि जिल राजनीतिकों को श्रापनी, कार्यवादी गात

रखनी पड़ती है श्रीरों के साथ, तथा व्यापारी श्रपने ब्राह्कों के साथ, सदां सन्य ही वोला करे। उसके अनुसार पादरियों श्रीर सिपाहियों को भी ऐसी सहलियत मिलनी चाहिए। अध्यातमवादी ग्रीन, देवल श्रीर देन श्रादि नीतिग्रन्थ के लेखकों ने भी ऐसे श्रपवादों को माना है। इसी दृष्टि को ध्यान में रस कर कहे गये कुछ सत्य विषय में श्रपवाद हमें महाभारत श्रीर मन आदि में भी मिलते हैं। पारवात्य विद्वानों से पूर्व ही भार-तीय नीतिशास्त्रहों ने ऐसे विषयों का मनन कर ऋपना निर्णय दे दिया था। हँसी में, ऋपनी छी के साथ, विवाह के समय, जब श्रपनी जान श्रथवा किसी दूसरे की जान पर श्रा पड़े, सम्पत्ति की रत्ता के लिये बोले गये-ये पाँच प्रकार के असत्य-'भापण से होने वाले पाप, पाप नहीं कहे जाते हैं। परन्त स्त्री श्रादि से सदा भूँठ ही वोला जावे यह भाव इसका नहीं। विवाह काल में की गयी प्रतिहायें इस श्रपवादसे तोड दी जावें यह भी यहाँ अभिन्नेत नहीं। सत्य का अपयाद केवल उस स्थल पर है जहाँ पर वाङमात्र के सत्य की श्रयेचा लोकहित अधिक हो।

सत्य के सामाजिकजीवन में व्यवहार पर कुछ तात्विक विचार भी यहाँ पर रखना आवश्यक है। यह इस मकार से सममता चाहिये। प्रत्येक मनुष्य समाज में अपनी सम्मति रखता है और यह उसका अपना मीनिक अधिकार है। इस मीनिक अधिकार को उससे कोई छीन नहीं सकता। अपनी सम्मति जो वास्तव में सत्य का एक रूप है, उसके प्रकट का पूर्ता के साथ अपनी सम्मति जो वास्तव में सत्य का एक रूप है, उसके प्रकट का पूरा उसे अधिकार है परन्तु समाज में रहते हुए उसे इस अधिकार के विषय में समाज अथवा उसके इसर व्यक्तियों से कुछ सुलह भी करनी पढ़ती है। इस सुलह के परिणामस्वरूप उसे अपनी सत्य सम्मति के प्रकटीकरण के विषय में कभी

कभी रुकना भी पड़ता है। यह जानते हुए कि इसका प्रकट करना सत्य का प्रकट करना है फिर भी वह इसे प्रकट नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य की सम्मति के तीन विभाग हैं-सम्मति का वनानाः सम्मति का पालन करनाः और सम्मति का प्रकट करना। जहाँ तक सम्मति के बनाने छीर सम्मति के पालन का सम्बन्ध है प्रत्येक मनुष्य समाज में उनके लिए स्पतंत्र है। कोई जैसी चाहे सम्मति बनावे और जैसा चाहे उस सम्मति का पालन करे। परन्त तीसरे प्रकार की सम्मति के विषय में उसे यह खतंत्रता समाज नहीं देता, किन्हीं श्रय-सरों पर वह इस खतंत्रता को रोकता है और इसके प्रकट करने में मानव को दूसरों से खुलहनामे की श्रावश्यकता पड़ती है। कोई भी मनुष्य कोई ऐसी सम्मति नहीं प्रकट कर सफता जिससे समाज अथवा इसरों का अनहित हो। विद्रो-हात्मक व्याख्यानों को रोकने के विधान का भी मूल यही भाव है। सम्मति के प्रकट करने में व्यक्ति को दूसरों के दित का ध्यान रस कर करना पड़ेगा। इस भाव का मूल वास्तव में मन के इस वचन में लिपा हुआ है कि "सत्यं ब्र्यात प्रियं ब्र्यात न ब्रुयात् सत्यमियम्"—श्रथात् सत्य वोलो, मिय वोलो श्रीर सत्य को इस ढंग पर बोलो की वह दूसरों को अप्रिय एवं हानिकारक न हो। यदि सत्य वातों के प्रचार को रोकने वाले जनहानिकारक विधानों का मूल देखा जावे तो सबको इसी परिलाम पर पहुँचना पड़ेगा कि ये वस्तुतः सत्य का समाज में व्यवहार करते समय श्रपवाद का सामना कहाँ कहाँ पर करना पहता है, इन्हों अपवादों के दार्शनिक तत्व पर आधारित हैं। परन्त यह यात भी नीति में उतनी ही आवश्यक है कि किसी नीतिनियम का श्रपवाद खयं नीतिनियम का रूप नहीं धारण कर सकता। सत्य का अपचाद विशेष परिस्थिति में लोकहितार्थ

353 कर्ज-मीमांमा

भूँठ भी योलना हो सकता है परन्तु सदा पेसी श्रवस्थाओं में या सत्य की श्रपेक्ता सदा भूँठ ही बोला जावे, यह नीतिनियम नहीं बनाया जासकता है ।

यह तो सत्य के विषय की वात हुई। श्रहिंसा में भी इसी प्रकार के अपचाद देखे जाते हैं। जाति, देश, काल का विना -

ध्यान किये सर्वत्र सर्वदा श्रिहिंसा का पालन करना सार्वभीम श्रीर श्रादर्श नीतिमत्ता है परन्तु परिस्थितिवश श्रथवा दो समान

नियमों के एक ही साथ उपस्थित होजाने पर श्रहिंसा में भी

श्रपवादों को स्थान प्राप्त होजाता है। श्रहिंसा को बीद और ईसाई धर्म ग्रन्थों में भी मन की भाँति पहला स्थान दिया गया है। श्रहिंसा केवल किसी की जान न लेने का ही नाम नहीं ें श्रिपित किसी के मन अथवा शरीर को भी दःख न देना उसमें ' सम्मिलित है। श्रृहिंसाधमें की श्रेष्टता इस संसार में सार्वमीम है। परन्त धोड़ी देर के लिये कल्पना कर लीजिए कि कोई दुए किसी के घर में श्राग लगाने के लिये, या उसकी सम्पत्ति छीनने के लिये, श्रथवा∙ उसकी स्त्री वापुत्री पर बलात्कार करने के लिए, या हाथ में शख लेकर वध करने के लिये जाता है तो क्या उस हालत में उस व्यक्ति को 'अहिंसा' की दुहाई देकर श्रपने को दुए के हवाले कर देना चाहिये श्रीर वह जो बलात्कार करना चाहता है करने देना चाहिये ? । यदि ऐसी श्रवस्था में हिंसा से दुए का पतीकार किया जावे तो अपवाद सामने है और यदि ब्रात्म-समर्पण किया जावे तो जान माल का भय है और दूसरा नीतिधर्म विरोध भी। क्योंकि अन्याय और श्रत्याचार का सहना भी तो एक पाप है। नीतिकार तो ऐसे दुए को मार देने का विधान देते हैं और इस मारने में पाप भी नहीं समभते क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे आततायी का यह कर्म ही उसकी मृत्यु का महान कारण है। नीतिकारों के

श्रनुसार-श्राग लगाने वाला, बिप देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को श्राने वाला, तथा सम्पत्ति का श्रपहरण करने वाला पवं स्त्री और यच्चों का अपहरण करने वाला-ये छ: आततायी हैं। इनके मारने में पाप नहीं होता। वर्तमान विधानों में भी - श्रात्मरचा के श्रधिकार को किसी सीमा तक स्वीकार किया गया है। हिंसा तो खयं एक महान पाप है ही परन्त भ्र गहत्या की हिंसा को श्रीर भी गहित पाप माना गया है। परन्तु एक स्त्री जिसके गर्भ में यच्चा टेढ़ा होगया है श्रीर उसके प्राण का भय है-पेसी स्थिति में बच्चे को काटकर डाक्टर को निकालना चाहिए अथवा वच्चा तो जावेगा ही, साथ ही साथ माँ को भी खर्ग धाम जाने देना चाहिये ? प्रत्येक विचारवान व्यक्ति यही कहेगा कि यच्चे को काटकर निकलवा कर भी माता की जान बचानी चाहिये यदि विना किसी सतरे को उडाये हुए माँ के आपरेशन से यच्चा न निकाला जा सकता हो। इसके श्रविरिक्त यह भी देखना है कि हम खंसार में रहते हैं। जमीन पर चलते हैं, पानी पीते हैं श्रीर म्वास प्रश्वास भी लेते हैं। हमारे श्रपने कार्य के साधक दैनन्दिन व्यवहारों से बहुत से सुदमयोनि कीड़ों की जान जाती है। इस हिंसा को हम कमी भी बचा नहीं सकते. यदि बचावें तो ऋपनी जीवनवात्रा भी संमव नहीं । हम घर में रहते हुए दीपक जलाते हैं, भोजन पकाने में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, गेहूँ चावल का खाद्य में प्रयोग करते हैं इनमें सेंकड़ों प्रतंगे दीप पर मद जाते हैं. कितने कीड़े लकड़ी जलाने में जल जाते हैं, कितने धुण ऋादि गेहूँ के पीसने में पिसते और चावल के साफ करने में मरते हैं। यदि हिंसा न फरनी पड़े इसलिये इन कार्यों को छोड़ दिया जावे तो फिर जीवन का शेप रहना भी संभद्ध न होवेगा। यदि ऐसी हिंसा से पचने ये लिये सारे मजप्य अनशन करके अपने ही

१४० कर्म-भीमांसा

श्रीर संप्रदायों में देखी जाती है। यदि ऐसा न किया जावे, तो परिवार, शिलालय और समाज की व्यवस्था ही ठीक ठीक नहीं बन सकेगी। दश उपाध्यायों की श्रपेचा श्राचार्य श्रेष्ठ है श्रीर शत श्राचार्यों से भी पिता श्रेष्ट हैं। तथा सहस्र पिताश्रों से भी माता का गौरव अधिक है। स्मृतिकारों ने तो माता की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक लिखा है कि माता यज्जे को उत्पन्न करने में जो कप उठाती है इसका नैऋएय सी जन्मों में भी नहीं हो सकता। इनकी महत्ता को देखते हुए भी यह भी बतलाया गया है कि पिता, श्राचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित-इनमें से कोई भी यदि श्रपने कर्तव्य का पालन न करते हों तो राजा को चाहिये कि वह इन्हें दएड देवे। पनः एक स्थल पर यहाँ तक कहा गया है कि यदि गुरु आहतायी की कोटि में त्राता है तो विना विचार किये उसका हनन करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों तरह की आज़ायें नीतिकारों के प्रन्थों में मिलती हैं। परन्तु यदि किसी के यालक के न्याश्रीरा के पद पर आसीन होते पर उसके माता, पिता अथवा गुरू किसी श्रपराधी के रूप में श्रावें तो उस समय उसे पूर्वोक्त नीतिनियमीं में किसका पालन करना चाहिए-यह एक विकट समस्या की बात बन जावेगी। न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का वास्तव में कर्तव्य यही है कि वह न्याय करे और चाहे माता अपराधी के रूप में श्रावे चाहे पिता उस पर भी न्यायानसार ही व्यवहार करे। माता के रूप में उसके साथ न्यायाधीश का वर्ताव अन्य है और अपराधी के रूप में उसके समझ उपस्थित होने पर उसे न्याय का ही वर्ताय करना चाहिये और यदि दएड भी देना पड़े तो देना चाहिए। इस प्रकार इन शिष्टाचार के नियमों में भी अपवाद पाया जाता है। ये अपवाद देश, काल,

श्रीर परिस्थितियों में पूर्वोत्त, बीतिनियमों में देशे हाते हैं । ये दी

यदि देखा जावे तो नीतिमत्ता के विश्व नियमों को नीतिसिद्धान्त कहा जाता है परन्तु सिद्धान्त को प्रयोग में लाते समय परि-स्थितियों के अनुसार कत्तंत्र्य में भेद पड़ जाता है। इसिलप नीतिसिद्धान्त और नीतिकर्तव्य में थोड़ा सा अन्तर कभी कभी पटजाया करता है। सत्य घोलना, श्रृहिंसा का पालन करना, ये नीति के सिद्धान्त हैं इनकी स्थिति त्रिकाल एक सी है। परनत ज्यवहार में पूर्वोक्त परिस्थितियों में कर्तव्य में भिन्नता ब्याजाती है ब्योर इनके विपरीत भी करना फर्चब्य हो जाता है। सिद्धान्त, सिद्धान्त ही रहता है परन्त कर्त्तस्य भिन्न होता रहता है। फहने का वात्पर्य यह है कि सिद्धान्त तो सत्य और श्रहिंसा ही है परन्त कर्चन्य परिस्थिति में विपरीताचरण भी होता है और है वह वैसा ही करणीय। कभी कभी इसी कर्तव्य शब्द को लोग नीति का संक्रचित अर्थ लेकर नीति शन्द से व्यवहृत करते हैं । सिद्धान्त, सिद्धान्त है और श्रपवाद सिद्धान्त न होते हुए भी कर्तव्य है। दूसरी एक श्रविरिक्त वात अपवादों के विषय में यह पायी जाती है कि ये अपवाद श्रिकांशत: निपेधात्मक-विधेय वाले नीतिनियमों में पाये जाते हैं विधानात्मकविधेय याले नियमों में नहीं। सत्य बीली। श्रहिंसा का पालन करो, ब्रह्म-चर्य का पालन करो आदि विधानात्मकविधेय वाले नियम हैं। इन में कोई यह श्रपवाद नहीं कहता कि तुम सत्य बोलो भी और न भी बोलो, तुम श्रहिंसा का पालन करो और न भी करों । परन्तु हिंसा मत करो। श्रसत्य मत बोलो, लम्पटता मत करो, चोरी मत करो श्रादि निपेधात्मक विधेय वाले नियमों में यह अपवाद पाया जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति के श्रनुसार करने श्रौर न करने से होने वाली लाभ हानि को पलड़े पर माप कर विपरीत भी कर सकते हो "

परन्तु यद्यपि श्रपवाद फर्तव्य रूप में श्राजाते हैं, तथापि वे नीति के विशुद्ध सिद्धान्त श्रीर सभी श्रवस्थाश्रों में मन्तव्य के रूप में नहीं हो सकते हैं। नीतिमत्ता के नियम शाश्वत हैं श्रीर श्रपवाद श्रशाश्वत हैं। श्रादर्श नीतिवादी के लिये अपवादों का पालन करना कोई आवश्यक वात नहीं। इन अपवादों से वसकर अथवा इनको ठुकराकर व्यक्ति आदर्श नीति की रक्ता भी कर सकता है। श्रहिंसा के पालन में लोगों ने प्राण तक दियं परन्त कर्तव्य से नहीं डिग । श्रपवाद के उदाहरण में जी प्राण्यसार्थे हिंसा का श्रवलम्बन श्रादि करने का प्रसंग श्राता है उस अवसर पर प्राणों की बाजी लगाकर हिंसा न करने वाले देखे गये हैं। कल्पना किया कि ऐसा श्रयसर जीवन में आया कि प्राण का संकट है तो उस अवस्था में भी तो आदर्श को देखने वाले नीतियमें को शाश्वत समप्रकर प्राण देने को फटियद होजाते हैं और हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते। कई महात्माओं ने अपने को विप देने वाले अपराधी को छुड़ा दिया श्रीर ऋषिदयानन्द ने तो अपराधी को अपने पास से रुपये भी वेकर भग जाने को कहा-किन्तु हिंसा की वृत्ति नहीं धारण की: न दया ही छोड़ी, अपने प्राणों को चलितान कर दिया। राजा दिलीप भी तो गाय के प्राण बचाने के लिये जान देने तक को कटिवद हो गये थे। क्या उनके लिये आपवाद नहीं था। इसी प्रकार सत्य नियम के विषय में विशेष प्रसंगों के लिये कहे गये अपवाद मुख्य प्रमाण अथवा नीति के छाटर्श नहीं माने जासकते हैं। इस नतियक आदर्शनीति के भारतीय इतिहास में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। महादार्शनिक पतं-जिल ने तो अहिंसा, सत्य आदि नीतिधर्मी के पालन के विषय में देश, काल श्रादि को स्थान ही नहीं दिया है। वे सार्वभीम महा-वत के रूप में इनका पालन सीकार करते हैं। शास्त्रकारों ने

के लिए, अथवा मज़ाक में भी कभी नहीं भूँठ बीलते, वे स्वर्ग-गामी होते हैं। भर्त हरि ने सत्पृष्पों के श्रादर्श का वर्णन करते हुए तिखा है कि सत्यवत के व्यसनी लोग श्रपने प्राण तक को सुख से दे देंगे परन्तु वे अपनी प्रतिशा से नहीं हटेंगे। सत्यवादी हरिश्चन्द्र की सत्यसंधता लोक प्रसिद्ध है। क्या उन्हें कोई अपवाद नहीं सुभा था। अवश्य सुभा होगा परन्त श्रादर्श की रचा को शाश्वत समभ कर उन्होंने पालन किया। सर्पों की रक्ता करने के लिये जीमतबाइन ने अपने शरीर की गरह के अर्पण किया और दधीच ने देवताओं के लाभार्थ असुरों के पराजय के लिए अपनी हड़ियाँ भी अर्पित कर दीं। मुच्छु-कटिक में चारवत्त के उदात भागों का चित्रण करते हुए ग्रद्धक कबिने लिया है कि चारुरत्त यह कहता है कि "में मृत्य से नहीं उरता. एके दाल है कि मेरी एफमात्र कीर्ति कलहित होगयी। कीर्त्ति पर विना कलङ्क लगे हुए, विशुद्ध यश को रखते हुए में अपनी मृत्य की भी पुत्रजन्म के उत्सव के समान मानूँ गा" कर्ण जैसे महान दानी का नाम उसके आदर्श के कारण ही श्रमर है। इन्ट ने उससे जिस समय उसका कवच श्रीर कुण्डल मांगा तो कर्णा ने सूर्य के इस उपदेश को स्मरण रखते हुए भी कि कुराइल और कबच देने में उसकी मृत्य हो जानेगी, उन्हें रुद्ध को दे दिया। यद्यपि उसको यह यात भी स्मरण कराई गयी थी कि "मरे को कीर्त्त से क्या लाभ होगा"। तय भी उसने इसे यह उत्तर देते हुए अपने बत का पालन किया कि "जीवन देकर भी कीर्त्ति की रज्ञाफरना मेरा वत है"। ये ब्रादर्श नीतिधर्म में विना किसी अपवाद के भी वर्से जासकते हैं। इस तथ्य को देखकर ही महासारत आदि प्रत्यों में कहा गमा है कि धर्म नित्य श्रीर शाश्यत है, जीवन रेकर भी उस<sup>की</sup>

कर्ज-ग्रीमांस्य करनी चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि बिशेप परिस्थि-

\$88

से ही धर्म नहीं वन जाते। ग्रसत्य कभी न सत्य वन सकता है श्रीर न हिंसा कभी श्रहिंसा। हाँ, कभी कभी सत्य घोलकर श्रादर्श रखने श्रीर श्रसत्य योलकर श्रपवाद का पालन करने के दो विरोधी कर्मों में परिलाम को तीलने पर परिस्थिति के श्रमुसार श्रसत्य का पलड़ा ऊँचा होने पर वह बोल दिया

तियों में होने वाले नीतिनियमों के अपवाद धर्म हैं अधर्म नहीं, वे वास्तव में ग़लती पर हैं। धर्म तो सत्य श्रीर श्रहिंसा श्रादि ही हैं—उनके अपवाद हिंसा श्रीर श्रसत्य नहीं। ये अपवाद परिस्थिति विशेष में कर्तव्य तो होजाते हैं परन्त ये इतने मात्र

जाता है। परन्तु यह धर्म है, ऐसा नहीं कहा जासकता। है यह भी वस्ततः श्रधमं, किन्त परिणाम जन हितार्थ होने से इसका पालन किया गया। अपवाद होते हैं अधर्म ही परन्तु लामा-लाभ के शाधिक्य की दृष्टि से उनमें कर्तव्यता श्राजाती है। ये जन-साधारण के मार्ग तो हो सफते हैं ब्रादर्शवादियों के नहीं।

नीतिमत्ता श्रपवादों में नहीं विटिक विश्रद्ध नीतिनियमों के निर्वाध पालन में है । मानवं का यही आदर्श सदा रहना चाहिए।

# पंचम सोपान

### कर्त्तव्य और अधिकार

इससे पूर्व, नीतिनियमों के श्रपवाद श्रीर श्रादर्श का विचार किया गया। इस प्रकरण में कर्तव्य श्रीर श्रधिकार तथा उसी की सीमा का थोड़ासा विचार किया जाता है। नीतिनियमों फा पालन मनुष्य को अनिवार्य समभकर निष्काम भाव से करना चाहिए श्रीर इसीम मानवता के श्रन्तिम उद्देश्य की सिद्धि भी है। परन्त पर्तमान समय श्रधिकार का युग होने से कर्तव्य के विषय में कम सोचा जाता है श्रधिकार ही की मांग श्रधिक है। इमारे स्मृतिप्रन्थों में ऋषियों ने कर्तब्य श्रीर श्रधिकार दोनों का विचार किया है परन्तु कर्तव्य विषय की प्रेरणा ही उनमें अधिक मिलेगी। अधिकार का वर्णन यहत घोडा मिलेगा और वह भी कर्तव्य परायण को ही। कर्तव्य का ध्यान न देकर केवल श्रधिकार की मांग वास्तव में पश्चिमी सभ्यता की देन है। यह कर्तव्ययस्य श्रधिकारवाद बास्तव में हान्स जैसे विद्वानों के उन सिद्धान्तों को मानकर चल रहा है जिनको उन्होंने अपनी विचार धारा से अपने प्रन्थों में प्रति-पादित किया है। यह मानना कि मानव वास्तव में खभाव से सार्थी है श्रोर उसको श्रपने सार्थ में दूसरे साथियों से भय रहता है-इसनिए राज्यशक्ति-विधान का वह आश्रय सेता है ŧ o

श्रीर राज्यशक्ति, विधान द्वारा उसके श्रधिकारों की रचा करती है तथा सब के अधिकारों की सीमा निर्धारित करती है-अधिकार की विचारधारा को मोत्साहन देता है। परन्त जब यह सिद्धान्त मान निया जाता है कि मानव शानवान, कर्तव्यमय, सामाजिक प्राणी है वह खार्थी ही नहीं बरिक परार्थी भी है तब अधिकार का एकान्तिक बाद एडा नहीं हो पाता । पहले मानव को कर्तब्य करना चाहिए अधिकार सर्य उसकी योग्यता श्रीर कर्तव्यपरायणता के श्रनुसार उसे प्राप्त होंगे। ऐसा मनप्य जिसमें श्रधिकार है श्रीर कर्तब्य तथा रुत् इता नहीं समाज में श्रत्याचारी वन जाता है श्रीर जिसमें पेयल कृतद्यता है वह दास होजाता है। इसनिए सामाजिक व्यक्ति में कर्तव्य और अधिकार होनों हैं। परन्तु अधिकार कर्तव्य पर है और अधिकार की अपेत्ता कर्तव्य का महत्व अधिक है। परस्त क्षेत्र दोनों का एक है। एक ही ब्रालवाल में दोनों पनपते हैं। समाज में जहाँ व्यक्ति का फर्तव्य है यहाँ उसका . श्रधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति समाज में न तो विना कर्तव्य के रह सकता है और न वह विना अधिकार के ही। कर्तब्य खार्थ और परार्थ दोनों हैं अधिकार कर्तव्य को बना रखने के लिए साधन है। स्मृतिकारों ने दोनों का समन्वय करके चलने का उपदेश किया है। भारतीय सभ्यता में यह विशेषता है कि वह कर्तव्य प्रधान है। श्रधिकार उसके साथ स्वयं समन्वित है। स्मृतिकारों का 'धर्म' शब्द बहुत ही व्यापक है। इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों आजाते हैं। स्मृतियों में जी त्याग का उपरेश है वह भी अधिकारी के लिये. अनधिकारी के लिए नहीं। अधिकार राष्ट्र का अर्थ व्यवस्था भी है। अधिकार और प्रक्रिया व्यवस्थास्थापन के नाम हैं। व्यवस्था में न तो केवल श्रधिकार है श्रीर न केवल कर्तव्य। दोनों ही मिले हैं। विधान

में भी जहाँ करने न करने का वर्णन है वहाँ साथ दी साथ फीजदारी के क़ानूनों के संपत्ति सम्यन्धी क़ानून भी हैं। कर्तव्य पद की रचना अधिकार के भाग से रिक नहीं और श्रधिकार पद की रचना कर्तव्य के भाव से श्रलग नहीं। अधिकार शब्द "अधि" उपसर्ग के साथ करने अर्थ वाली 'शुज् ' धात से बना है। जहाँ "कार" का श्रर्थ करने में प्रयो-जत रेपता है वहाँ श्रधिष्ठातृत्व, योग्यता और श्रोचित्य के श्रर्थ को लिये हुए है। 'कर्तब्य' पद में जहाँ 'ग्रज् ' धातु फरने के श्रर्थ में है वहाँ "तब्य" मत्यय का श्रर्थ योग्यता, श्रोचित्य श्रोर सामध्ये है। विना योग्यता के कोई कर्तव्यकमें हो नहीं मकता । जिसमें जिसं कर्तव्य की योग्यता नहीं, उसके लिये उस कर्तव्य का विधान भी नहीं है। यही कारण है कि पशुओं के लिये कर्तव्य का उपदेश नहीं जब कि मनुष्य के लिये है। पश कर्तव्य कर्म के अधिकारी नहीं, मनुष्य हैं। व्यक्ति, समाज और उसके कर्तस्य स्वयस्था पर निर्भर हैं। व्यवस्था भी योग्यता की दृष्टि से की जाती है। इसलिये कहना पहुँगा कि प्रत्येक का कर्तव्य उसकी योग्यता के श्रवस्य ही होता है। श्रध्यापक पढ़ा लिया है और योग्यता रखता है इसलिये वही पढ़ाने का कर्तव्य भी पूरा कर सकता है। अनपड व्यक्ति उस कर्तव्य को नहीं पूरा फर सकता। फर्तब्य योग्यता पूर्वक बनते हैं श्रीर योग्यता श्रधिकार श्रीर गुल दोनों की सूचक है। श्रधि-कार स्वामाविक श्रीर योग्यता सचक दोनों प्रकार के होते हैं। नन्हें शिश्च को फोई शाखीय फर्म श्रथवा नीतिमत्ता के कर्तव्य का श्रधिकार नहीं, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं, फिर भी मों के दुध पीने का उसे अधिकार है। वर्शस्यवस्था में जहाँ प्रत्येक वर्णों के कर्तव्यों का निर्देश है, वहाँ उतके श्रिध-कार भी वतलाये गये हैं। केवल कर्तव्यों के विषय में समानता

है परन्तु उनके अधिकारों में समानता नहीं । वर्णी के कर्तव्यों का निर्धारण उनकी योग्यता पर है और वह योग्यता अधि-कार से रहित नहीं है। देश में अनाचार का मिटाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। परन्तु सयके कर्तव्य की सीमार्ये उनकी योग्यता से पृथक् पृथक् निर्घारित हैं और अधिकार से भी जनका पूरा सम्यन्ध है। यह तो नहीं हो सकता कि अत्येक व्यक्ति श्रापराधी को दएड देता चले । दएड तो दएड का श्रधि-कारी ही दे सकता है दूसरा नहीं। चोर श्रीर कातिल को सजा हर एक व्यक्ति नहीं देसकता। दान कमें को ही लीजिये। दान का अर्थ है किसी वस्तु पर अर्पना सत्य हटाकर दूसरे को उस सत्य का देना। यह अधिकार के विना हो नहीं सकता। जिलको पास एक फुटी कोड़ी भी नहीं यह दान क्या करेगा श्रीर देगा क्या किसी को। एक व्यक्ति के अधिकार में पार्ड भी न हो और दान सहस्र का बोल देवे तो इस कमें का कोई नैतिक मूल्य नहीं ही सकता। अंग्रेज़ी भाषा में कर्तव्य के लिये "ड्यटी" ब्रॉर श्रधिकार के लिये 'राइट' पर्दों का प्रयोग होता है। यहाँ भी दोनों का दोत्र एक ही है। "ड्यू" के अर्थ हैं,-श्रधिकारयक, योग्य और उचित । 'सहट' के श्रर्थ हैं-उचित, योग्य तथा अधिकार । केयल संक्षा और विशेषण का भेद है अर्थ में दोनों के दी समता है। 'राइट' में जहाँ अधि-कार का भाव है, वहाँ ड्यूटी से भी यह भाव हटता नहीं-फ्योंकि इसका अर्थ है That which is due, अर्थात कर्तव्य वह है जो उचित, योग्य श्रीर सामध्यंसाध्य हो। मनुष्य के श्रिधिः कारों की वैद्यानिक व्याप्या करते हुए विद्वानों ने तीन श्रेशियों में उसके जन्मसिद अधिकारों को वाँटा है। ये मूल अधिकार हैं और प्रत्येक व्यक्ति की मिलने चाहिएँ। इनमें से किसी का \_ श्रपहरण समाज में श्रव्यवस्था उत्पन्न करता है, ये श्रधिकार खत्यः

रज्ञा श्रीर सम्मान से सम्बद्ध हैं। इनको तोड़ने पर मनुष्य को एक अधिकार और प्राप्त होता है इसके बदले में जिसे विधान की दृष्टि में दृएडरूप में प्राप्य अधिकार कहा जाता है। खत्व में नागरिक-खातंश्य आदि सभी आजाते हैं। विशदरूप से शरीर, सम्पत्ति, सम्मान की रज्ञा प्रत्येक मनूष का अधिकार है। इसकी रत्ता के लिए कर्तव्य का पाल परमायश्यक है। कर्तव्यपालन में आना-कानी करने है श्रवश्य अधिकार का अपदृरस होता। कल्पना कीजिए वि किसी व्यक्ति को अपने शरीर पर किसी दूसरे से आघात । पर्देचे-यह उसका ऋधिकार है परन्त इसके साथ ही उसक यह कर्तव्य है कि यह दूसरे के शरीर पर भी कोई आघात : पहुँचावे। यदि कोई अपना खत्व कायम रखना चाहता है तं दूसरे के खत्व को भी कायम रहने दे। यदि अपने जीवित रहना चाहता है तो इसरे को भी जीवित रहने दे। यदि अपं सम्मान की रचा चाइता है तो दूसरे के सम्मान को भी ठेर न लगाये। श्रधिकार विना फर्तव्य के सुरित्ति नहीं रह सकते कर्तव्य, श्रधिकार श्रीर कर्तव्यपालन तीनों के सम्बन्धों कं विना सोचे किसी एक पर विचार करना कठिन है। कर्तव्य च्यति श्रोचित्य, न्याय श्रोर श्रधिकार के विरुद्ध करने क नाम है। कर्तव्य यह कर्म है जिसका न करना अथवा विपरीत करने से कर्तव्यच्युति उत्पन्न होती है, किसी कर्तव्य का न पालन करना कर्तेच्य का भंग करना है। कर्तव्य का पालन करना कर्तव्य-भङ्ग से वंचना है। श्रिधिकार यह है क्लिका सम्मान करना कर्तव्य समक्षा आता है श्रीर उसका करिकार करना कर्तव्यमङ्ग करना होता है। विना कर्तव्य के स्टें श्रिधकार की रहा नहीं हो सकती है। श्रिधकार क एक दूसरे से इतने अधिक मिले इए हैं कि

१४० कर्ज-मीमांसा

किये हुए करते रहना परम कर्तव्य है।

रूप अधिकार के कोई कर्तव्य ही उहर सकता है। यह संसार कर्तव्य और अधिकार दोनों का चेत्र है। समाज में इनके रूप व्यक्त रहते हैं परन्तु जब केवल व्यक्तयुत्कर्प की प्रधानता होने पर मानव व्यक्ति को अध्यातम दोत्र में प्रवेश करना पहता है तब अधिकार की समाप्ति होकर केवल कर्तब्य का ही प्राधान्य रह जाता है। सारे अधिकार कर्तव्य के विना नहीं ठहरते। अधिकार का नाम लेने से पूर्व कर्तव्य का प्रश्न

कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं हो सकता और न विना तदन-

उठ खड़ा होता है। इसलिये कर्तव्य को प्रधानता देनी चाहिए। विना कर्तव्य के संसार में न अधिकार ठहर सकता है और न श्रधिकार का भोका ही। यदि संसार का प्रत्येक मानव कर्तब्य न करे और अधिकार की ही मांग करे तो संसार में प्रत्येक के श्रधिकारों का टक्कर होकर संसार में श्रव्यवस्था फैल जावे। इसीलिए कर्तब्य नीतिमत्ता के नियमों को विना किसी वाहा उपाधि के खयंसिद्ध कर्तव्य कहा जाता है और उनका पालन खयं कर्तव्य की दृष्टि से विना किसी लाभालाम का विचार

# षष्ठ सोपान

#### नीति श्रीर विधान नीति श्रीर विधान का फ्या सम्बन्ध है श्रथवा सम्बन्ध है

भी या नहीं, इन धातों का विवेचन करने से पूर्व इन के सक्रप को समभाना परमायश्यक है। नीतिनियमों का विचार करके हमने देखलिया कि उनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। परन्तु कर्तव्य होते हुए भी मनुष्य को यह खतंत्रता है कि वह उनका पालन करे श्रथवा परिणामों का सामना करते हुए उनका पालन न करे। यद्यपि न पालन करने में यद्द भव उरावरं यना है कि लोक परलोक नहीं वनेगा, बरे परिलाम निकलेंगे और परमेश्वर के समज्ञ क्या उत्तर दिया जावेगा-फिर भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी नीतिनियम का न पालन करते समय वह ब्राकर ऐसा करने से रोक दे। जो अपना कर्तव्य समझता है वह पालन करता है परन्त यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को न समझे और नीति नियमों के न पालन करने के परिणाम का सामना करने को तैयार होकर इनका पालन न करे तो कोई परतंत्रता उसे नहीं है। मनुष्य प्रत्येक कर्म के करने में खतंत्र है-फल भोगने में यह भले ही प्रतंत्र हो। परन्तु विधान के विषय में यह स्वतंत्रता नहीं। किसी भी व्यक्ति को विधान का उल्लंघन नहीं करने दिया जावेगा। श्रनिवार्यरूप से विधान का पालन करना ही होगा। जिन नीति-नियमों को विधानरूप में स्वीकार किया गर्या है-यथा : चोरी न करना, हत्या न करना आदि उनके पालन और न पालन में भी किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं। विधान आचरण एवं कमें का वह नियम एवं आक्षा है कि जिसका मनुष्य को अनिवार्यक्रप से अपने आचरण का अक्ष बनाकर पालन करना पहेगा। कोई नियम, जो जिन लोगों के लिये बनाया गया है

पहुंगा। काई ानयम, जा जिन लागा के लिय बनाया गया छैं पदि उन्हों को उसके पालन करने या न करने में स्वतंत्रता है अध्या उसका पालन उनकी इच्छा पर है तो वह विधान नहीं कहा जासकता। विधान के पालन में नतु और न च का स्थान नहीं। जहाँ तक समाज और राष्ट्र का सम्बन्ध है विधान आवश्यक अक्ष है। विना इसके स्ववस्था स्ववागित्र के लिये भी स्थिर नहीं रह सकती। जिल जातियों में पहले अधूरे निवमों को विधान मानकर न्याय और शासन होता था शासन व्यवस्था

सोचते थे। यदि कोई ब्यक्ति किसी पैसे अपराध को न्याया-लय में उपस्थित करता था जिसके लिये कोई लिखित नियम नहीं या तो उस अपराध की सुनवायी ही नहीं होती थी। तारप्य यह है कि अगर किसी रोग या सुराई की कोई दवा नहीं तो यह रोग या सुराई ही न समभी जाये। रोग का निर्णय दवा को देखकर होगा, रोग देखकर द्या का निर्णय नहीं। अतर चोरी के अपराध की जुर्म सिद्ध करने के लिये कोई लिखित नियम नहीं था तो यह चोरी कोई अपराध नहीं थी।

ठीक प्रकार से नहीं चल पाती थी। कुछ थोड़े से लिखे हुए नियम ये जिनके श्राधार पर ही वे लोग न्यायनिश्चय का कार्य

कारिय जाराज करिए जा हुन शिद्ध कार्या का वार्य करिया है। किस कार्या कार्या था। इस प्रकार कितनी अध्ययस्था का सामना करना पहला था। वास्तविक और सफल राज्यशासन वह है जिसमें यदि रोग एवं अपराध है तो उसकी औपश्च भी हो। औपश्च के होने न होने से रोग का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, अपितु रोग को देखकर उसके प्रतीकार की औपश्च देशी जानी चाहिए।

यह कितनी विचित्र वात है कि एक व्यक्ति किसी वीमारी से पीडित है और वैद्य कह देकि चंकि हमारे हान में इसकी दवा नहीं है श्रतः श्राप का रोग-रोग ही नहीं। यही वात राष्ट्र की भी है वह राष्ट्र ही पूर्ण है जिसमें रहने वाली जनता के मत्येक व्यक्ति की शिकायत का निवारण करने का वैधा-निक साधन हो। जिसके पीछे कोई दार्शनिक अथवा वैशा-निक प्रष्ट न हो यह विचार संसार में चल नहीं सकता। विधान का भी श्रपना एक विज्ञान है। वह इसके हर एक श्रंचलों पर विचार करता है। विधान के विज्ञान की साधारण इप्टि से तीत श्रेशियों में बाँटा जासकता है। वे हैं-पेतिहातमक, विश्लेपणात्मक श्रीर नैतिक । ऐतिह्यात्मक विद्यान वह है जिसमें विज्ञान के इतिहास को देखकर उसके श्रंचलों पर विचार किया जाता है। कोई भी विधानात्मक विचार ऋस्तित्व में कैसे आया और किसी देश के पूर्वकातिक विधान का वर्त-मान विधान पर कितना प्रभाव है-इत्यादि वातों का विचार इस श्रेणी के अन्तर्गत आता है। विश्लेपणात्मक वह है जिसमें भूत श्रीर भविष्यत में विधानों की क्या स्थिति है, इसका विचार न करते हुये केवल विधान के विचार शासन-विधान के दूसरे विधानों के साथ सम्बन्ध; तथा श्रधिकार श्रीर उसके भंग करने से होने वाली दरहाईता का विचार श्रीर श्रन्वेपण-श्रादि का श्रध्ययन किया जाता है। नेतिक-विधान-विधान यह है जिसमें यह विचार किया जाता है कि भविष्य में विधान कैसा होना चाहिए। इसके अन्दर-न्याय का विचार, विधान श्रीर न्याय का परस्पर सम्बन्ध श्रीर वह प्रकार जिसमें विधान न्यायव्यवस्था के स्थापन में सफल होता है। यदि वर्तमान भारतीय दएड-विधान, श्रपराध विधान श्रीर संपत्तिप्रतिशीध-सम्बन्धी विधानों पर पेतिहा की रुप्टि से विचार किया जाने हैं। 888

पता चलेगा कि ये इंगलैएड में प्रचलित इन विषयों के विधानों के परिवर्त्तित श्रीर परिवर्द्धित रूप हैं। यदि नैतिक-दृष्टि से विचार किया जावे तो परिज्ञात होगा कि इस धारणा से सर्वाश में पूर्ण नहीं हैं। इसका प्रधान कारण यह है-कि ये हान्स के उस दार्शनिक तथ्य पर श्राधारित हैं—मानव समाव से सार्थी -है और श्रपने खार्थ की सिद्धि के लिये वह राज्य का आश्रय लेता है और राज्य विधानों को उस खार्थसंरज्ञल के लिये आशा के रूप में लाग करता है। मानव समाय को खार्थी के साथ परार्थी और कर्तब्य-परायण मान तेने पर विधान के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर आजाता है। विधान के सामान्य-प्रकार स्त्रीर लक्षणों का विचार करते हुए विधानहों ने वताया है कि वर्तमान विधानों का वर्गीकरण आठ प्रकार से किया जासकता है और व्यापकरूप में किसी भी कर्म के नियम को विधान कहा जासकता है। वे श्राठों प्रकार इस प्रकार से परिगणित किये जाते हैं -विध्यात्मक विधानः विद्या-नात्मकविधानः नीत्पात्मकविधानः स्वीकारात्मक-विधानः प्रचनात्मक विधान, परिभाषात्मक विधान; अन्तर्राष्ट्रीय विधानः तथा राज्यशासन-सम्बन्धी विधान । विध्यात्मक-विधान मानव द्वारा निर्मित आज्ञा के रूप में प्रचलित यह वर्तमान विधान है। जिसमें किसी ऋपराध ऋथवा हातिका न्यायालय विचार करता है। विद्यानात्मक-विधान विद्यान सम्बन्धी विधान है। नीत्या-रमक विधान को ही प्रकृति का विधान भी फहते हैं। यह प्रकृति राज्य, समस्त जगत् में पाया जाता है स्त्रीर इसके नियम परमेश्वरीय एवं प्राकृतिक कहे जाते हैं। यदि यह प्राकृतिक शासन नियम का उदाहरण संसार में न होता तो मानव समाज में विध्यात्मक-विधान की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। प्राकृतिक विधान देवी श्राक्षायें हैं श्रीर

है। स्वीकारात्मकविधान वे हैं जिसे दो दल परस्पर स्वीकार

करके उनका पालन करते हैं। संस्थाश्री श्रीर कक्ष्पनियों में इसी प्रकार के विधान वर्त्तें जाते हैं। समाज एवं संप्रदाय में प्रचलित रीतियों को कायम रखने के लिए जो विधान का रूप दिया जाता है यह प्रचलनात्मक विधान हैं। परिभाषा सम्बन्धी विधान भी होते हैं। श्रम्तर्राष्ट्रीय विधान वे हैं जो विभिन्न राष्ट्री द्वारा मान कर पालन किये जाते हैं। समाज अथवा राज्य में प्रचलित विधानों को समभने के लिए राज्य क्या है कह जानना भी श्रावश्यक है। समाजशास्त्री श्रोर राजनीतिषिशास्त्रों ने इस विषय में बहुत विचार किया है। प्रसिद्ध दार्शनिक श्ररस्त मार महत्ता है कि राज्य एक अकार मारे की संध्यायती या समाज है। इसका उद्देश्य श्रधिकतम भला करना है। मानव-परिवार, प्राम आदि के रूप में संघठित होता हुआ राष्ट्र के रूप में परिशात होता है। पूर्ण विकसित मानव समाज ही वस्ततः राष्ट्र, एवं राज्य है। विना विधान के मानव एक से भी बुरा है और विधान राज्य की सत्ता पर निर्भर करता है। परन्त राज्य केवल विनिमय और अपराधों को भेकते का समाज नहीं है, उसका चरमोहेश्य उत्तम जीवन की क्यापना है। म० लाके का विचार है कि प्राकृतिक-राज्य का विचार ही मानवी-राज्य का पूर्ववर्त्ती प्रारूप है इस प्राष्ट्रतिक राज्य में प्रकृति का विधान चालू है, ब्रॉर यह परमेश्वरीय ब्राह्म है तथा किसी मानवी विधान संसद के हारा लागू नहीं किया गया है। मानव प्रकृति के राज्य से ही सामाजिक सुण्हनाम के साधन से निकला हुआ है और उसका यह सामाजिक सलह-नामा वास्तव में शासक-राज्य की स्थापना करता है। ह पेक्विनस ने विधान का विचार करते हुए कहा है कि

कर्म-मीमांसा

द्वारा निर्मित प्रत्येक विधान ठीक उस सीमा तक प्राइतिक विधान के गुण श्रीर समाव को धारण किये दृष्-जिस सीम

१५६

तक वह प्राकृतिक विधानों से निकला है। परन्तु यदि किसी मानवी विधान का प्रकृति के विधान से विरोध खड़ा होता है तो वह तत्काल ही समाप्त हो जाता है क्योंकि यह केवल विधानाभास है। लाके ने एक स्थल पर और भी कहा है कि यह दण्ड है जो मन्त्रप्य के जान माल की रचा करता है और दएड-विधान से संचालित है। महाशय रूसी ने दर्शाया है कि प्राकृतिक राज्य से विकास में आते हुए एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति श्रापने को बहुत काल तक प्राथमिक स्वतंत्रत की श्रथस्या में नहीं रख संकता है। उसे उस क्षमय यह श्राव श्यक हो जाता है कि अपने संरक्षण के लिए वह किसी समाः की स्थापना के लिए संघटित हो। परन्त कोई अपने स्थातं अ श्रीर श्रधिकार को, श्रपने लाभ को विना हानि पहुँचाये किसं प्रकार कैसे किसी वात पर प्रणवड हो-इसलिये वह एक संध वनाता है जो कि संयुक्तशक्ति से प्रत्येक संघी के जीवन और संपत्ति तथा भलाई की रचा करता है। प्रत्येक संघी संघ वे माने नियम का पालन करता है। यह समाजसंघटन के मौलिय सामाजिक-मन्तस्य हैं। हीगल का कथन है कि राज्य वस्तत सत्तामय अनुभूत नैतिक जीवन है और प्रत्येक आत्मिक सच्चाई जो मानव व्यक्ति में हो सकती है इस राज्य व माध्यम से ही हो सकती है। प्लाटो के अनुसार नागरिक को जनसाधारण, सेनिक श्रीर पालक इन चार विभागों है वाँटा जा सकता है। इनमें पालक को ही राजनैतिक शक्ति देनी चाहिए। पहले तो वे संसद से चुने जाते हैं परन्तु वाद हैं वे वंशपरम्परा के अधिकार के अनुसार होते रहते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य एक समाज है। वह

नि-साधारण की संमति से बना हो श्रथवा व्यक्तियों की शि परम्परा से श्राया हो-विधान का संचालन करता है। ये वंघान उसके द्वारा प्रारुतिक राज्य में चालू देवी-विधान के प्राधार पर लिये जाते हैं अन्यथा यहत दिनों तक वे चल नहीं नकते । यदि संसार में देवीशक्ति हारा संचानित नैतिक विधान । होते तो कोई भी मानवी-विधान कल्पना में नहीं आसकता वा । प्राकृतिक राज्य में श्रधिकार सम्मिलित हैं और श्रधिकार ह व्यक्तिशः पृथक पृथक न होने से ऐसे विधान की आवश्यकता हीं कि उसकी रचा करे। परन्त जर मानव के व्यक्तिगत प्रधिकारों का समय श्राजाता है तो उसकी रत्ता का मानवी-विधान भी बनाना पढ़ता है। चाहे वह प्रजातंत्र-नियम से हो प्रथम राजा की परम्परा से हो। अन्तर फेवल इतना है कि उजातंत्र में बहुतों की सम्मति एक कल्पित परप के द्वारा जनता ार शासन करती है और राजतंत्र में एक व्यक्ति की सम्मति बहुतों के माध्यम से जनपर शासन करती है। परन्तु दोनों में ग्रासन होता है विधान के द्वारा और उस विधान के पीछे एक इएडशक्ति रहती है जो राज्य के श्रधिकारी की आहा को विना ानु नच के पालन कराती है। मनु ने भी कहा है कि दएड ही प्रजा का शासन करता है और दएड ही रज्ञा करता है-**गरन्त दएड का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा** वह ग्रासन को ही समाप्त कर देता है। इस दएड को ही राज्य का Physical Force अथवा दूसरे शब्दों में Sanction कहा जाता है। इसी के आधार पर विधान, जो राज्य की आग्रा है उसका पालन राज्य लोगों से करवा लेता है। जहाँ विचारवान् विद्वान प्राकृतिक विधान को मानवी विधान का प्रारूप मानते हैं वहाँ कई श्राधिमौतिक परिडत इसको विधान में स्थान नहीं देते । वे कहते हैं कि विध्यात्मक-विधान ही विधान है, प्राक्र-

कर्ष-भीमांसा तिक-विधान का दर्शन में जितना भी उपयोग हो यहाँ पर उसका कोई उपयोगी स्थान नहीं है। प्रसिद्ध भौतिकवादी हान्स के सिद्धान्तानसार वास्तव में विधान किस प्रकार ऋस्तित्व में श्राया-इसका दार्शनिक ढंग पर वर्णन मिलता है। प्रशासनिक विधान की विध्यात्मक विवेचना उसके मार्ग से इस प्रकार होगी । विधान वास्तव में नियमों और आहाओं का वह समूह

१४८

लाग किया जाता है। सभाज की प्रजा के श्रधिकार, सरजा श्रीर शान्ति की राज्य के दण्डशक्ति द्वारा कायम रखना ही न्याय की व्यवस्था करना है। इस परिभाषा के अनुसार विधान की व्यवस्था प्रधम श्रानी चाहिए श्रीर न्याय व्यवस्थापन वाद में। परन्तु न्यायालय ही विधानालय भी हैं खतः न्याय और विधान एक ही हैं। न्याय विधान का एक केवल नामान्तर है। राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह श्रधिकार की रचा श्रीर

है जो कि राज्य द्वारा न्याय की व्यवस्था के लिये माना और

बुराई को दूर करे। प्रशासन की विध्यात्मक-धारा की संगति लगाते हुए इस मार्ग से यह कहा जाता है कि राज्य एक संघ टित समाज है। इस समाज में किसी स्थान पर किसी एक पेसे व्यक्ति श्रथवा व्यक्तिसमुदाय का होना श्रावश्यक है जिसकी ब्राह्म को लोग ब्रवस्य पालन करें। ऐसी ब्राह्मओं को, चाहे नैतिक दृष्टि से संगत अथवा असंगत हों, परन्त वह व्यक्ति श्रथवा व्यक्तिसमुदाय चाहे जनता की समाति से वलपूर्वक मनवा सकता हो अथवा दग्डशक्ति के द्वारा मनवा

सके-मनवाने में समर्थ अवश्य हो। जब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं श्रथवा व्यक्तिसमुदाय नहीं तव तक राज्य का होना नहीं कहा जासकता। इस व्यक्ति श्रथवा व्यक्ति-समुदाय की श्राहा ही विधान है। वस्तुतः जो मनुष्य को अथवा सभी लोगों की मानने के लिये. विवयस्तास, स्रोतापार्य है यह स्थास ही विश्वात

है। हान्स की दार्शनिक चातुरी इसे इस प्रकार स्पष्ट करती है, "मानव सर्वथा एक स्वार्थ का पुतला है। इसके साथ ही वह सामाजिक प्राणी भी है। वह श्रपने साथियों के सहवास में दुःख के श्रतिरिक्त श्रीर फुछ नहीं प्राप्त करता है। उसकी सदा इनसे श्रपने जीवन का भय और घातकमृत्य का रातरा रहता है। इस अवस्था के कारण मनुष्य आवश्यकता से विवश होकर किसी शक्तिशाली अधिकारी से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इसलिये विधान प्रचलन श्रथवा लोगों की खीकारी में अपना स्थान नहीं रखता परिक वह अपने आदमी की इच्छा श्रीर शक्ति में स्थान ग्रहण फरता है। यह श्रादमी श्रीर शख्न है जो कि राज्य में विधान छोर शान्ति के स्थापन के उत्तरदायी हैं। हर एक श्रादमी को विधान का पालन करना पड़ता है चाहे उसे वह एसन्द हो अथवा न हो। परन्त विधान का यह दर्शन समुचित भित्ति पर नहीं छड़ा है। मानव खभाव से स्वार्थी ही नहीं है। उसमें इसके साथ परार्थ, न्यायप्रियता, त्याग और उदारता श्रादि भी है। यह जहाँ श्रधिकार चाहता है वहाँ न्याय भी चाहता है। समाज में सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ श्रन्याय न हो, इसलिए वह समाज का संघटन करता है उसकी यह न्याय-प्रियता विधान को बनाने का श्रवसर देती है-केवल स्वार्थ की पुर्ति के लिए मानव की इच्छा एवं शस्त्र विधान के हेत नहीं हैं। केवल एक अधेरे पन को लेकर विधान-विद्यान का विचार करना उपयुक्त नहीं। इस प्रकार तो मानवता पर एक मकार का कलङ्क होगा । विधि-विद्यान-विशे-पद्म म० सालमएड को इसीलिए निप्पत्तता पूर्वक लिखना पड़ा कि यह हान्स प्रतिपादितवाद विधान में केवल एक तत्व है। यह नैतिकतस्य को जो कि विधान के विचार में उतना ही

श्रधिक श्रावश्यक है, विल्कुल ही छोड़ देता है। सत्य श्रीर आवयः आयरपन क निवस है जितन न्याय का विचार इस विषय में उतना ही आवश्यक है जितन कि शक्ति अधवा वल का विचार । विधान केवल सत्य अथव 140 राजा अवन्य केवल वल नहीं, ऋषितु दोनों का पूर्ण समन्वय है। विधान ह थ्यस यस गर्म कर्तव्य, भला और बुरा आदि शब्द भी नैतिक प्रयक्त होने वाले कर्तव्य, भला और बुरा आदि शब्द भी नैतिक प्रदुष्ण वा विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विधान इस परमावश्यक तत्व को छोड़ देता है। इसमें यह भी त्रीप है कि बहुत से श्रविध्यात्मक नियमों का इसके श्रन्टर समा वेश नहीं किया जाता, यद्यपि वे भी विधान माने जाते हैं। केवल विध्यात्मक विधान ही विधान कोटि में आते हैं यह कहना ठीक नहीं पर्योकि यहुत से देसे नियम भी विधान में सम्मि-लित हैं और होना भी चाहिये, जो कि विध्यात्मक नहीं हैं। विधान के वे स्वीकृत नियम जो यह घोषित करते हैं कि अमक श्राचार दुरा नहीं है, इसके श्रन्तर्गत हैं और विधान माने जाते हैं। किसी प्राचीन धार्मिक भावना के विपरीत सम्मति रखना कोई अपराध नहीं है। यह ही यहाँ पर प्रधम उदाहरण के रूप में दिया जासकता है। इसी प्रकार विधान की सुनवायी के लिए होने वाली कार्यवहनविधि के नियम (Rules of Proceeder). समय समय पर घोषित होने वाले घोषणात्मक विधान, और खनाव के मताधिकार सम्यन्धी विधान भी इसके श्रन्तर्गत विद्यमान हैं। इनके रहते हुए यह नहीं कहा जासंकता कि केवल विध्यात्मक विधान ही विधान की कोडि में आते हैं। वास्तव में विध्यात्मक, अविध्यात्मक और नैतिकतत्व मिल कर विधान के वाद को पूरा करते हैं। कोई भी विधान का विद्यान केवल विष्यात्मक तत्व के ऊपर ही नहीं खड़ा हो सकता श्रीर यदि खड़ा होगा तो होगा भी दीप पूर्ण । स्याय-व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है। उन्हें नैतिक और वैधानिक

नीति श्रीर विधान 135 न्याय कहते हैं। प्रथम एक आदर्श वस्तु है और दूसरी वह है जो विधान के द्वारा मानी गयी हो, घोषित हो और न्याया-लय ने उसे लागू किया हो । यद्यपि न्यायालय एवं विधान की

कचहरियों का उद्देश्य यही है कि नैतिकन्याय के उद्देश्य की पूरा करें परन्त यह कार्य पूर्णक्रप से नहीं हो पाता क्योंकि

१६२ कर्म-मीमांसा

त्रसत्यभाषण् करता ही है तो फोई रोकने वाला नहीं। परन्तु वही व्यक्ति यदि किसी न्यायालय में श्रसत्य भाषण् कर कोई उद्देश्य पूरा करले श्रीर यह प्रकट होजावे तो वह दएडाई होगा।

विधान उन्हों अधिकारों को स्वीकार करता है जो उसकी दृष्टि से अधिकार की परिभाषा में आते हैं। यह दान, परो-पकार और कृतझता जैसे नैतिक अधिकारों को नहीं खीकार -करता है। हॉ, इनको यदि विधान के अनुसार दान पत्र आदि लियाकर दिया गया है तो ये भी उसके दोत्र में ह्याजाते हैं। एक व्यक्ति कोर्ट में यह मांग नहीं उपस्थित कर सकता कि श्रमुक व्यक्ति ने उसे दान नहीं दिया-इसलिये उसे दिलाया जावे और उसका हर्जाना भी साथ में मिले। परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने दान-पत्र के द्वारा कोई संपत्ति किसी की देही है तो उस दान के पात्र का यह ऋधिकार विधानतः रक्तित हो सकेगा। नीति का विधान के साथ यद्यपि सम्बन्ध है परन्त वह दार्श-निक है। व्यावहारिक सम्यन्ध में नीति का प्रयोग विधान में पूर्णतया नहीं देखा जाता । किसी श्रहपवयस्क कन्या के साथ वलात्कार विधानतः अवैध है परन्तु यदि श्रत्याचारी यह सिद्ध करदे कि उसका उसके साथ विवाह हो चका है तो वह अप राध नहीं गिना जावेगा । नैतिकनियम इस दिशा में इतने शिथिल नहीं हैं। किसी को पराई स्त्री श्रधवा पराई वयस्क कन्या से व्यभिचार करना नैतिकदृष्टि से पाप दे परन्त विधान की दृष्टि से उससे बचाव के लिये इतना ही पर्याप्त है कि उनकी रजामन्दी इसमें थी। एक व्यक्ति भूखा मर रहा है श्रौर दूसरा धनी उसको दिखला दिखलाकर या रहा है। यदि भूरता आदमी उसकी रोटी को छीन कर या जावे और उसके यहाँ से कोई वस्त भूख मिटाने के लिए श्रीर भी ले लेवे तो उस पर इलात श्रीर चोरी के श्रपराध विधानतः लग सफते हैं। परन्त वह

भृष्या तहप तहप कर मरजावे श्रीर उक्त धनिक उसे रोटी का हुकहा न देवे तो यह फार्य नीतिमचा की दृष्टि से तुरा होने पर भी विधानत: कोई श्रपराध नहीं यन सकता। यही कारल दृष्टे कि देग्र में भूये तहप तहप कर भी लोग मरते हैं परन्तु धनिकों के महलों के श्रद्धहास में कोई न्यूनता नहीं श्राती।

इन सब धातों के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि समाज में श्रथवा राष्ट्र में विना नीतिमत्ता के नियमों के पालन किये केवल विधान सुख श्रीर समृद्धि नहीं ला सकते हैं। थोड़े विधान में जितनी हानि है उससे अधिक हानि है अन्यधिक विधान में । अधिक विधान का आध्य अन्यानारी शासक श्रपनी मनमानी चलाने में लिया करते हैं। चोरी करना इमें है, फिसी को गोली मारना हुमें है। परन्त सैनिक कानन श्रीर श्रार्डिनेन्सों पे द्वारा यही जायज कर लिये जाते हैं। यदि राज्य का संघटन नैतिकमूल पर न होये तो इस अधिकार की तलवार के रहते हुए संसार में सुख श्रीर शान्ति किस प्रकार लंभव हो संपेगी । जब तक मानव में श्रौर समाज में विधान की प्रसमि में नीतिमत्ता का भय न लगा हो विधान समाज की व्यवस्था को नहीं चला सकते। किसी श्रापराध के लिये जहाँ निव्रहकारी विधान हैं-वहाँ उन विधानों के चेंगुल से बचने के पाय भी हैं। यदि अधिकारी, अपराधी को दगड मिलता वाहिए और अधिकारी का कर्तव्य सत्य का पालन तथा न्याय हा स्थापन करना है, इसे नैतिकडिए से अपने आचार का ब्रङ्ग न वनावें तो श्रपराधी छटते रहेंगे श्रीर श्रनपराधी फँसते रहेंगे। विधान ज्यों का त्यों चेठा रहेगा। विधान की सफलता ाय है जब कि उस के संरत्तक और जनता दोनों नैतिक हिए ते उसकी सफलता को ध्रपना कर्तव्य समूर्के। वालविवाह-नेपेश्व का विश्वान क्यें का त्यें क्या है परन्तु बात-

विवाह होते रहते हूँ क्योंकि ज्योतिपियों की कुएडिनियां, डाक्टरों के वयस्कता के प्रमाणपत्र श्रीर पुलिस की सहानुभूति थोड़े से चाँदी के डुकड़ों में श्रासानी से प्राप्त की जासकती हैं। इसिलिये कहना पड़ेगा कि विधान विना नीति के सफल नहीं हो सकता। विधान का पालन क्यों होता है कि उसर पीढ़े राष्ट्र का भौतिक चल (Pbysical Force) दएडराकि (Sanction) के रूप में विद्याना है। वैधानिक न्याय क्यों मान्य हैं इसिलिये कि न्यायकचाँ उच्च नैतिकस्तर का है श्रीर यह

सर्वोच्च श्रिधिकारी है। साथ ही यह भी सिद्धान्त माना गया है कि सर्वोच्च श्रिधिकारी (Sovereign) कोई वलती नहीं करता वह जो कुछ फरता है डीक ही करता है। इसलिये वह श्रितिका श्रिकारी है कि जिसके न्याय में किसी श्रितियम श्रीर कुरित में संभावना नहीं है और यह सर्वथा, सर्वदा मान्य है। न्याय की य्यवस्था कचहरियां करती हैं। परन्तु यदि कोई आपनि हैं। परन्तु यदि कोई आपनि हैं तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में

हो सकती है। उसके फैसले की भी श्रपील सर्वोच्च न्याया तय श्रधांत् सुभीमकोर्ट में हो सकती है। उससे भी श्रधिक करने के लिये कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से प्राप्तेमा कर सकती है। उसका फैसला सर्वेमान्य है। उसके उपरान्त श्रीर कोत् श्रधिकारी नहीं। यद्यि भानव में शुटि का होना सामायिक है परन्तु फिर भी विधान श्रीर न्यायनिर्शय में यह मान लिया गया है कि श्रन्तिम श्रधिकारी कोई यत्नती नहीं करता। यह जो कुछ करता है यह ठीक ही करता है। नीतितियमों श्रीर

नैतिकन्याय के निर्णय में यह श्रधिकार परमेश्वर में तिहित है परन्तु विधान की दृष्टि से यह श्रधिकार सर्वोच्च श्रधिकारी में निहित है वाहे यह ज्यक्ति हो श्रध्या समुदाय हो पर्य राज्य हो। परन्तु साथ ही यह माना हुआ है कि उच्च श्रधि- कारी नीति से भ्रष्ट नहीं है। यदि ये श्रधिकारी श्रीन न्याया लय नीतिभ्रष्ट हों श्रीर इनमें नीति का कोई स्थान न हो तो न्यायव्यवस्था में कितनी गड़बड़ी हो जावे, कहवना भी नहीं किया जासता है। बैधानिक न्यायनिर्होंच मी श्रपने बलावल के लिये भीति पर श्राधित है। नीति के श्रादर्श को सद्य उच्च

नीति श्रीर विभान

258

ालय भारत पर आस्थात हा भारत के आदश का सदा उच्च रखकर ही विधान के आदर्श को पूरा किया जासकता है। अन्यधा समाज में अव्ययस्था फैल जावे। यही नीति और विधान का सम्बन्ध है।

### सप्तम सोपान

### नीति श्रोर सीन्दर्यानुभूति मानव चेतन्यमय माली है। यह श्रपने धारों श्रोर की

सृष्टि का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वह उसे देखता

सुनता है और उसका भतिवेदन तथा छाप उस पर पड़ती है। वासनात्मक रूप में भिन्न भिन्न वस्तुत्रों के प्रतिविभ्वचित्र उसमें श्रद्भित होते रहते हैं, श्रीर तदनुरूप ही संस्कार वनते रहते हैं। मनुष्य की जितनी ही इस दिशा में निरीक्तश-पद्भता यहती जाती है, सृष्टिप्रसार श्रोर उसका वैचित्र्यवैभव उतना ही व्यापकरूप में उसे प्रभावित करता रहता है। ज्यों ज्यों प्रकृति के संसर्ग में जीवजगत, श्राता जाता है उसके साचात्कार से श्रनुभव उतना ही विशाल श्रोर व्यापक होता जाता है। यह निरीक्त्य श्रीर साक्षात्कार मानव-श्रनुभव में प्रखर बुद्धि करता है। उसमें शनै: शनै: स्मृति, इच्छा, कटपना आदि शक्तियों का परलंबन होता है और सदसद्विवेकचुड़ि का विकास होता जाता है। उसको आस पास के सृष्टि पदार्थों के अनुभव से इस अनुभव की इच्छा श्रोर श्रावश्यकता बढुती जाती है। वह इस अनुभव में भी सत्, असत्, उचित, अनुचित का विचार करता है। मनुष्य की आवश्यकता के कारण जो वस्तुएँ उप-योगिता के अनुसार मानव के प्रयोगच्चेत्र में श्राती जाती हैं उनमें यह भले बुरे के भाव का भी निश्चय करता है। मानव के ये श्रमुभव-संस्कार और वृत्तियां दढ होते जाते हैं और

उसके चैतन्यगुण के विस्तार से उसकी वोधवृत्ति भी सुव्यव स्थित तथा परिषुष्ट होती जाती है। जिस व्यक्ति अथवा जिस समाज की ये वृत्तियां जितनी श्रधिक मात्रा में व्यापक श्रौर समन्वयपूर्ण हैं, वह व्यक्ति एवं समाज उतना ही सभ्य और 'समुद्रात समभा जाता है। यह भी एक खभावसिद्ध वात है कि जिस प्रकार चेतन मानव पर बाह्य सृष्टि के विवध वस्तओं की छाप पड़ती है। उसी प्रकार उसमें उनके भिन्न भिन्न प्रभावों के व्यक्त करने की शक्ति का भी उन्मेव होता है। यह शक्ति मानवमात्र के श्रास्तित्य के साथ लगी हुई है। मानव के शारी रिक तथा मानसिक संघटन के मूल में इस शक्ति का समावेश है। उसकी अन्तरात्मा अपने चारों ओर की सृष्टि को जिस रूप में श्रद्वण करती हैं उसे उसी रूप में व्यक्त करना भी ्चाहती है। बाह्य-जगत् मनुष्य पर सुख-दु:ख, रूप-विरूप, हित-श्रद्धित श्रादि की जो भावनायें उत्पन्न करता है उनको श्रमिव्यक्त फरना मनुष्य के लिये अनिवार्य-सा है। मानयमस्तिष्क का निर्माण ही फ़ुछ इस प्रकार से हैं कि वह अपनी इस प्रवृत्ति को रोक नहीं सकता। मानव की यह वृत्ति ही "श्रमिव्यंजना" शक्ति के नाम से व्यवहृत की जाती है। इस अभिव्यंजना क ही कला का नाम भी दिया जाता है। यद्यपि ऐसा है कि पहो ूकला है परन्तु सम्पूर्ण श्रमिव्यंजना कला नहीं कही जासकती। सानय की शक्ति के अन्तर्गत यह भी है कि वह केवल भिन्न भिन्न रूप में अनुभव से प्राप्त प्राष्ट्रतिक चित्रों का उदाटन ही न करे, यटिक उनके सम्बन्ध में श्रपना मत, सिद्धान्त एवं नियम भी प्रकट करे। मानवयुद्धि में यह सामर्थ्य ग्रॉर विशेषता है कि वह केवल वस्तुओं का चित्राह्नन ही नहीं करती है प्रत्युत उनकी मीमांसा, उनका श्रेणी-विभाग स्रोर नियमनिर्धारण श्रादि भी फरती है। मतुष्य फेबल फलाफार ही नहीं दार्शनिक

१६= फर्म मीमांसा भी होता है। यह अपने सहत दर्शन और विश्लेपण से स्टि

भा होता है। यह अपने स्ट्रेस द्राम आर विरंक्त के स्वास के हिएय में विवेचन, विरंक्तिय और अंशी विभाग करता है। यह स्ट्रमिस्रहान्तों को ब्यक करता है। ये ही ब्यक किये में सिद्धान्त हान की सामग्री यनजात हैं। इस मकार से ही मिन्न भिन्न हैं की स्वास के सामग्री यनजात हैं। इस मकार से ही मिन्न भिन्न हैं जो किया निकास के सामग्री का निकरण तथा दर्शन विज्ञान

की प्रतिष्ठा होती है। परन्तु यह दार्शनिक सिद्धान्तसमुचय श्रीर वैद्यानिक तथ्य कला नहीं हैं। यद्यपि ये मी मनुष्य की अभिन्यंत्रनाशिक के ही श्रंग हैं। तर्कश्रास्त्र की विविध प्रणु-लियां और प्रित्यार्थ कला की श्रेणी में नहीं श्रासकती। कला का सम्बन्ध नियमों के निर्धारण से नहीं किन्तु उसका कार्य रूप की श्रीव्यक्तिमात्र है। वाल अनत् की मिन्न भिन्न वस्तुओं का—एक एक का—प्रियम मानस मुकुर पर जैसा पड़ता है कला का सीधा सम्बन्ध उसी से है। यह सहा व्यप्ति से

संपर्क रखती है नियमनिर्माण श्रीर सिद्धान्त समुज्यप उसकी सीमा के बाहर है, इतिहास के च्रित्र को भी कला से सम्बद्ध माना आता है क्योंकि उसमें नियमनिर्धारण नहीं होता केवल व्यक्तियों के चरित्र का वित्रण होता है। किर भी यह नियम है कि इतिहास में केवल स्थूल घटनाश्रों तथा वास्तिक्ष स्थान घटनाश्रों तथा वास्तिक्ष स्थान घटनाश्रों तथा वास्तिक्ष स्थान घटनाश्रों तथा वास्तिक्ष स्थान का ही वित्रण किया जाता है। उसमें कचल का पुट तो है एएन्त कटनाश की योति उस प्रकार श्रवाध नहीं इत्ती जीवी

कि अन्य कलाओं में होती है। कला की व्यापकता इतिहास की अरेता अधिक है। मतुष्य को अनुमूतियों, कल्पनाओं और उसके संपूर्ण हान का एक एक यहदश कला का दिपय यन सकता है। मिस मिस्र वेद्यानिक अनुसंधानों, दार्शनिक तथ्यों तथा तार्किक सरिधियों के सांतोपास वर्णन भी कला ही धेरे में आते हैं। त्याप शास्त्र के नियम यद्यपि कला नहीं कहे आसकते परन्तु वे इस प्रकार सन्धा कर उपस्थित किये जासकते हैं कि उनमें कला फूट पड़े। निर्फाय यह है कि मनुष्य की भावनाओं का जहां तक विस्तार है वह सब कला का विषय है श्रोर यह तो विदित ही है कि मानव भावनाओं का विस्तार विराट और प्राय: सीमा रहित है।

पाइचात्य विपश्चित मनुष्य की मानसिक कियाओं को तीन विभागों में विभक्त करते हैं-शान, भावना और इच्छा। भारतीय शास्त्रों में हान, इच्छा और प्रयक्त के नाम से यह विभाग दिखलाया गया है। भारतीय लोगों ने भावनाशक्ति को नहीं खीकार किया है। यही दोनों में अन्तर है। मनो-विद्यान के अनुसार ये शक्तियां एक दूसरी से श्रविव्छिन्नरूप में मिली हुई हैं और अलग अलग नहीं की जा सकतीं। यद्यपि कला के मल में भावनाशिक का प्राधान्य पाया जाता है परन्तु उसका विश्लेपण करने पर उस में भी छान और इच्छा की शक्तियां शन्तद्वित दीरा पहती हैं। भारतीय साहित्य श्रीर कलाओं के मूल में जो स्थायी-भाव माने गये हैं वे केवल विद्यिप्त व्यक्तियों की विवेक-भावनायें नहीं हैं श्रिपत उनके साथ शान-शक्ति का भी समन्वय है। यदि ऐसा न होता तो कलाकार श्रीर पागल में कोई भेट न रह जाता। श्रतः यह मानना पड़ेगा कि भावना के साथ इच्छा का भी सन्निवेश श्रवश्य रहता है। मनुष्य की हानशक्ति उसकी भावनाओं को चेतन्यमय बनाती है और उसकी इच्छाशक्ति उन्हें श्रंखलित तथा संयमित रखती है। इस प्रकार इन तीनों के संयोग से कलाओं द्वारा मानवहित का संपादन होता है श्रीर मनुष्यों में सदाचार की प्रतिष्ठा होती है। यदि भावनाशक्ति के साथ शानशक्ति का समन्थय न होता तो कलायें इस उद्यत रूप को माप्त ही नहीं हुई होतीं। यदि भावनाशक्ति के साथ इच्छा का सामंजस्य न होता तो कलाओं की उच्छा खलता का रोध अत्यन्त असंनय

हो जाता। मनुष्य की इच्छाशक्ति के साथ लोकदित का सम्बन्ध है और इसी कारण सम्यता की वृद्धि तथा लोक-मंगल की कामनाओं की ओर इसकी इच्छायें उन्मय हैं। ब्राहार, निद्रा, भय और मैथुन जहाँ मनुष्य में और पशु में समान रूप से है वहाँ मजुष्य में इनके साथ लोकीपकारी वृत्तियों का उदय भी हुआ श्रीर वे इस मानव के मानसव्यापार में अपना स्थान रराती है। मानव की निरन्तर बढ़ने वाली विवेकशक्ति और सतत-चर्डिनी इच्छाशक्ति उसफी भावना-शक्ति के साथ श्रमित्र रूप में लगी है और ये तीनों मिलफर फला पर्य मानवसमाज का विकास करने में तत्पर हैं। मानव के मानस-व्यापार के साथ ही साहित्य का सम्यन्ध है। पहले उसे द्यान का उन्मेय होता है, फिर भाव उठता है और फिर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। यह कम पहले के मनोवेश-निफ मानते थे। अब इस कम पर विवाद है परन्त फिर भी यह बात सर्व सम्मत है कि मानस-व्यापार तीन प्रकार का ही होता है और वह है-हान प्रधान, भाव प्रधान और कर्म-प्रधान । भारत में इन्हीं के श्राधार पर ज्ञान, भक्ति श्रीर कर्म-योग के मार्गों को जन्म मिला। कर्म का प्रत्यन्त व्यवहार प्रत्येक के अनुभव में आता ही है। शान दर्शन, विज्ञान आदि के शाखों को उद्भय देता है श्रोर भाव का सम्बन्ध साहित्य के श्रवत्कट सुकुमार जगत् से बंधता है। इसी कारण साहित्य में भाव की प्रधानता मानी जाती है। श्रस्त, प्रकृति के विभिन्न सक्यों और चेष्टाओं का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और वे ही उसकी अभिव्यंजना के विषय बनते हैं। उसके मन में भाव उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से कला श्रीर प्रकृति का निकटतम सम्बन्ध है। प्रकृति का जो दृश्य उसके मन में श्रपनी विशेषता एवं उसकी श्रमिरुचि के कारण चित्रित होता है उसी को यह कलाओं द्वारा व्यक्त करता है। प्रकृति से उसकी वासनाओं की तृप्ति होने के कारण मानव उसकी और खभावत: आक्रष्ट रहता है। इस निसर्गसिद्ध श्राकर्पण का परिणाम यह होता है कि मनुष्य प्रकृति के दृश्य-चित्रों को अपने हृद्य के स्फूट रस से सींच कर अभिव्यक्त करता है और वेही भिन्न भिन्न कलाओं के रूप में प्रकट होकर मानवहृदय को रसान्वित करते हैं। यही भारतीय बाह्मय में 'रस' के नाम से विख्यात है। परन्त यह एकान्तिक नहीं कि इसकी श्रिभिज्यक्ति केवल साहित्य से ही हो-श्रन्य कलाओं से भी इसकी निष्पत्ति होती है। किसी प्राकृतिक दृश्य की भावना कलाकार के हृदय में जितनी तीवता पूर्व स्थायित्व के साथ उत्पन्न होगी, यदि वह उतनी ही सत्यता के साथ उसे व्यक्त करने में समर्थ होगा तो उस श्रभिव्यक्ति के दर्शक, श्रोता श्रथवा पाठक समाज की भी उतनी ही त्रप्ति होगी । मनुष्य के हृदय-साम्य का यही गृढरहस्य है कि कला-कार के अन्तरह का सन्ना भाव उसकी 'कला वस्तु' में निहित होकर श्रधिकाधिक मानव समाज को रसान्वित करने में समर्थ होता है।

यह तो ठीक ही है कि सम्यता के विकास के साथ साथ मुख्य में मले बुरे का झान भी हह, होता है। उसकी विवेक शक्ति से मले बुरे के झान को पृथक नहीं किया जासकता। यही कारण है कि आजार मानव की प्रकृति का एक अंग वन गया। संपूर्ण कला और साहित्य में मनुष्य के आजार की खाप पड़ी हुई है। मनुष्य की विवेक युद्धि उसकी इच्छाओं पर संयम रलती है और इससे उसकी भावनायों परिमार्जित एहती हैं। इन परिमार्जित भावनायों से संपन्न कलायें सदैव मनुष्यसाला की सहसियों की प्रविद्यति ही ही हो। जो देश खार उसकी स्थान कलायें सदैव मनुष्यसाला की सहसियों की प्रविद्यति हीती हैं। जो देश और जाति अतनी सम्म, परिष्कृत, आजारवाच्च होगी उसकी

१७२ फर्म-मोमांसा

फला रुतियां भी उतनी ही अधिक सुन्दर होंगी। इसलिये यह सुतराम् मन्तव्य है फि फला निर्माण में आचार फा महत्य-पूर्ण स्थान है। पारचात्य विद्वानों ने कुछ वाद खड़े किये हैं जितके आधार पर वे यह धारणा बनाते हैं फि कला में आचार

फो स्थान नहीं। वे बाद हैं-मनोविश्लेपण्याद, यथार्थवाद श्रीर फला-कलार्थ-याद। मनोविश्लान की जानकारी का गर्व फरने वाला प्रथमवाद यह प्रस्तुत करता है कि कविता श्रीर फलाएँ मनुष्य की कल्पना के परिलाम हैं। कल्पना का विश्लेपण

करते हुए ये कहते हैं कि समाज में सभ्यता श्रीर समाज-व्यवस्था के कारण हमारी जो इच्छायें दवी रहती हैं-वेही करणना में श्राती हैं श्रीर करणना द्वारा कलाओं में व्यक्त होती हैं। कलाओं में श्र्यभार का श्राधिषय इसका अमाण यतलाया जाता है। इस बाद के श्राचार्य कायड महोदय हैं श्रीर इन्होंने

आता है। इस पाद न आयोज आपड नहादेप है आर रेटान स्मियद्वान की रचना करके भी इस याद की पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। परन्तु यहि विचार करके देखा जावे तो यह सिखान्त अर्धस्तर ही उहरेगा और कलाओं का खीनए करने में सहायक वन सकता है। यदि स्मासिखान्त की बात को

सीकार कर लिया जावे तो कलाओं से आचार का यहिष्कार करना पड़ेगा। परन्तु वस्तुस्थिति इससे विपरीत है। श्रपवाद सर्वप्रत्यत्त है। यदि कोई कवि एवं कलाकार किसी सुन्दर रमणी के सीन्दर्यानुभव से विषय श्रद्धित करता है तो इसका यही श्रायय नहीं है कि वह करपना जगत् में अपनी विलास वासना की पूर्ति करता है तो उसका सहायहाँ तार्व्य नहीं है कि वह करपना जगत् में श्रपनी विलास वासना की पूर्ति करता है। श्रपवा किसी साधु सन्त का विषय श्रद्धित करता है तो उसका सहायहाँ तार्व्य नहीं कि

वासना की पूर्ति करता है। श्रथवा किसी साधु सन्त का चित्र श्रद्धित करता है तो उसका सदा यही तात्पर्य नहीं कि यह सर्य साधु-प्रकृति का श्रोर सदाचारी है। संसार के श्रेष्ट कलाकारों ने श्रनेक मकार की कला-चृष्टियां की हैं। सम सिम्रान्युसार उनकी मनोशृत्ति की श्रान्यीन करना लामपद नहीं। हां!! यह वास्तविक है कि संसार की श्रय तक की श्रेष्ठ कला-रुतियां श्रधिकांशतः विवेकी श्रीर श्राचारनिष्ठ पुरुषों द्वारा मस्तुत की गई हैं।

दूसरे यथार्थवाद के पद्मपाती मनुष्य के शरीरसंघटन का विश्लेपण करके यह मकट करते हैं कि उसकी मूल वृत्तियां ब्राहार, निद्रा आदि शारीरिक श्रावश्यकताओं की स्रप्ति के लेये ही होती हैं। इनके अतिरिक्त जो मनुष्यों की उदान उत्तियें हैं, केवल सभ्यता के निर्वाह के लिए हैं। परन्त यह रच भी साररहित है। मनुष्य और पशु में महान अन्तर है। वनुष्य धार्मिक वृत्तियों के उन्नतिशील विकास का सर्देय प्रयास करता है। सभ्यता का विकास ही क्या कम कार्य है। उसमें भी तो आचार का स्थान है। चिरविकासशील सभ्यता के पालन की आवश्यकता समभ कर मन्य्य सदाचार का अभ्यास फरता है और अभ्यास-परम्परा से वह श्राचार उसके शरीर पर्य भानसिकसंघटन का अविच्छेय अंग यन जाता है। यदि श्राहार, निद्रा श्रादि खामायिक वृत्तियें ही सब कुछ हैं तो उनके नियंत्रण की भावना मनुष्य में क्यों कर स्रायी। इसका भी तो कोई कारण है-यदि है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि आचार का इनके द्वारा होने वाली कला में कोर स्थान नहीं। एक ही रमणी के सीन्दर्य का वर्णन करते समय कलाकार कभी मातु रिष्ट की प्रधानता से श्रीर कभी स्त्रीसामान्य श्रादि की दृष्टि से प्रवृत्त होता है। क्या उसका यह कार्यभी पूर्वोक्त रूप का ही है। कहना पड़ेगा कभी नहीं। एक सुन्दरी के सीन्दर्य को देखना और कला के साथ काव्य का रूप देना नेत्र-मेथुन या दृट्येवहार <sup>सार्थ</sup> कहा जसकता ।

नीसरे यदा का यह विचार है कि कहा। कहा के।

१७५

श्रीर इस प्रकार श्राचार कला से वाहर की वस्तु है। यह भ्रान्ति वस्तुत: कला कला के लिए है-इसका श्रर्थ स्पप्टन होते के कारण है। कला के विवेचन में वस्तृतः भिन्न भिन्न कला-वस्तुओं का एक एक करके विवेचन कर सकते हैं अथवा दो या उससे ऋधिक कलास्तृष्टियों की अलग अलग तलना कर सकते हैं। उन कलासृष्टियों के स्नष्टा भिन्न भिन्न मनुष्य होते हैं। सब मनुष्यों के विकास की परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य अपनी परिस्थिति, देश-काल की परिस्थिति, सभ्यता, बाचार, मतःशक्ति ब्राटि का एक एक संप्रधित जटिल रूप है। जब वही मनुष्य कलासृष्टि करता है तब उसके द्वारा उत्पन्न कला का विवेचन करने में इन संपर्श अहिल-ताओं पर ध्यान रखना पहता है । जब एक व्यक्ति की एक कला-सृष्टिमं इतनी जटिखतायें हैं तथ समस्त संसार की कला कृतियों को लेकर भावभिन्नता का कहना ही प्रया? उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। उस श्रवस्था में "कला के लिये कला" का हमारे लिये केवल इतना ही अर्थ रह जाता है कि कला एक खतंत्रसृष्टि है। कला सीन्दर्य और कला अभिव्यंत्रना के कुछ अपने नियम हैं। उन नियमों का पालन ही 'कला के लिये

कता' कहला सकता है। कला के विवेचन में उन निवमों के पालना के सम्बन्ध की चर्चा की जाती है और उस तथा साहित्य सम्बन्धी शालों में उन्हीं निवमों का किटिक्रम उपस्थित सिव्या जाता है। इसे कलाओं की विन्यासपदित कहना चाहिये। हन निवमों का निरूपण कला के व्यक्तित को स्पष्ट करता है और मजुष्य के अन्य किया कलापों से उसकी पृथक्ता दिगालाता है। कलाकार की और से आँखें उठाकर केवल उसकी कलायन्त्र की परीचा की जाती है और इस परीचा में व्यक्ति कलायन्त्र ही समझ आहे हैं। आवार, सम्यता और

संसार के श्रन्य प्रश्न कला के लिये तात्विक नहीं हैं। वे तो केवल एक एक कलारुति की पृथक पृथक विवेचना करने पर उपस्थित होते हैं। यह है "कला कला के लिये है" का ऋर्थ। इसका तात्पर्य फला से श्राचार के पहिष्कार से नहीं है। फलाका श्राचार से कोई सम्यन्ध नहीं यह इससे स्फट नहीं होता है। इससे तो इतना ही व्यक्त होता है कि कलासम्बन्धी

नीति श्रीर सौन्दर्यानुभूति

202

शास्त्र त्राचार सम्बन्धी शास्त्र से भिन्न है। फला सौन्दर्यानुभृति श्रीर उससे जागृत श्रभित्यंजना पर श्राधारित है श्रीर उसमें

चाचार का सचिवेश है। जन्यथा उच्छ सनता का नियंत्रण ही कठिन हो जायेगा।

## ऋष्टम-सोपान

### कर्म-विपाक

पूर्व यह पतलाया जा चुका है कि मानवशरीर की प्रत्येक चेष्टा कर्म पर्व किया हैं। परन्तु कर्म मीमांसा के क्षेत्र में केवल उसी चेषा को स्थान है जो इच्छापूर्वक है। शरीर की अनिच्छा पुर्वक होने वाली चेपात्रों का विचार कर्म-मीमांसा में अपेत्तित नहीं। प्रत्येक इच्छापूर्वक होने वाले फर्म ही यहाँ पर श्रमि-प्रेत हैं। शरीर की प्रत्येक चेष्टा को कभी कभी प्रवृत्ति शब्द-से भी व्यवहृत कर दिया जाता है । प्रवृत्ति इन्हीं पूर्वोक्त विभागों में विभाजित है। इच्छापूर्वक होने वाली प्रवृत्ति को तीन विभागीं में विभक्त किया जाता है-चाचिक, कायिक और मानसिक। कोई भी इच्छापूर्वक शरीर की प्रवृत्ति पव कर्म याती वाचिक होगा या मानसिक होगा या कायिक होगा। ये तीनों प्रकार के कर्म अनिच्छापूर्वक कर्मों की भॉति नहीं हैं। ये श्रपना संस्कार करने वाले पर डालते हैं श्रीर खप करने के अनन्तर नप्रहोजाने परभी अपना प्रभाव शिष्ट रसते हैं। पृथ्वी में जिस प्रकार किसी वस्तु को सुरिच्चत रराने की शक्ति है श्रोर किसी वस्तु का उसमें श्रत्यन्ताभाव नहीं होने पाता उसी प्रकार प्रत्येक कर्म का भी अत्यन्ताभाव नहीं होता श्रीर उसका संस्कार वरावर वना रहता है। वथवे का बीज जमीन में पड़ा रहता है। बारह महीने खेत में जुताई सिंचाई आदि कार्य होते रहते हैं वर्षा आती है अन्य ऋतये भी आती हैं

हैं, परन्त वह श्रंकृरित नहीं होता। कार्सिक का मास श्राते ही यह श्रंक़रित हो उठता है। प्रथ्वी ने इतने दिनों तक उसे सुरिच्चत रखा श्रीर उसका समय श्राने पर उसे श्रंकुरित होने का श्रवसर दिया। यही हाल कर्मों का भी है। वे संस्कार के रूप में त्रावशिष्ट रहते हिं श्रीर समय श्राने पर देश, काल, आदि के अनुसार उनका फल मिलता है। इच्छापूर्वक किया हुआ कोई भी कमें यिना फल के दिये समाप्त नहीं होता। उसका फल इस जीवन श्रथवा श्रमले जीवन में श्रवश्य भोगना हता है। एक प्रश्न यह है कि बीज को तो पृथ्वी सुरक्तित खती है परन्तु शरीर के नए होने के पश्चात् मनुष्य के कमी ह संस्कार को कीन सरिवत रखता है। इसके समाधान के नेप भारतीय दर्शन यह बतनाते हैं कि इस शरीर के श्रतिरिक्त मारे शरीर में एक यांत्रिकशरीर भी है जिसे सहमशरीर हहा जाता है। वह सदमशरीर ही वास्तव में कर्म करता है गौर उसी में ये कमें कपड़े में रंग की भांति लिपटे रहते हैं। व श्रात्मा किसी स्यूल शरीर को छोड़ने लगता है तब उसके गथ यह सदमश्ररीर भी इसे छोड़ देता है और श्रात्म के साथ जाता है। जिस प्रकार बायु गन्ध को ले जाता है उसी प्रकार यह सदमशरीर श्रात्मा के साथ जाते हुए इन कर्मी के संस्कारों को भी ले जाता है। उसी के अनुरूप फल की सिद्धि दूसरे अन्मों में हुआ फरती है। स्थूल शरीर तो आत्मा के सदा कर्मा-नसार मरने और जन्म लेने के माध्यम द्वारा बदलते रहते हैं परनत सदमशरीर तब तक उसके साथ एकडी रहता है जब तक कि यह प्रकृति से सम्बन्ध छोड़ने की स्थिति में नहीं हो जाता। अस्त जो भी हो। इस प्रकार कर्म का फल होता है। बहु इस जन्म में भी मिलता है ऋौर ऋगले जन्म में भी। कर्म-कर्ना क्रान्स किल और भागवत है जत: उसे उत्तरदायों होना

कर्म-मीमांमा पहता है श्रपने सभी भले बरे कर्मी के लिये। यह उत्तरदायित्व जन्म-जन्मान्तर से सम्यन्ध रखता है। यदि श्रातमा का भी

शरीर के साथ नाश होता होता तो कर्म फल का कोई प्रश्न ही नहीं होता परन्तु पैसा नहीं त्रतः कमेविपाक को मानना ही पड़ता है। संसार में प्रत्येक के सुख-दु:ख में विना किसी ऐहिक विभ वाधा के पड़े हुए भी भिन्नता और विचित्रता देखी जाती है। इस विचित्रता का कारण पूर्वरुत फर्म हैं। मनुष्य उत्पक्ष होता है श्रीर भरता है। उत्पन्न होना श्रीर मरना दोनों ही एक दुःस्र हैं। मरकर उत्पन्न होना तो एक महान् दुःस्र है।

१७=

इसका नाम शास्त्र में 'प्रेत्यभाव' है। यह श्रात्मा के साथ तव तक है जब तक उसका स्त्रीर प्रकृति का स्रद्रानजन्य सम्बन्ध इट नहीं जाता है। भरकर श्रातमा पुनः शरीर पूर्वकर्मानुसार धारण फरता है-इसमें लोगों का मत भेद है। परन्त यह पहां पर विचारणीय नहीं । हां, यह एक सर्वसम्मत वात है कि वहुत से ऐसे व्यक्ति पाये गये हैं जो अपने पूर्वजन्मों की वार्ते बताते हैं और परीचा करने पर ये वातें ठीक उतरी हैं। भारतीय श्रायुर्वेद में इन्हें सत्वभूयिष्ठ कहा गया है और ऐसे व्यक्तियों को पूर्वजन्मों का स्मरण होता है-यह भी माना गया है। मृत्यु के जास को श्रमिनिवेश द:ख कहा गया है। यह प्रत्येक प्राणी को होता है। परन्तु जब उसने इस जन्म में मृत्यु का अनुभव किया ही नहीं तो फिर उसे यह मृत्यु का भय क्यों है। ब्रजु-मान हमें वहां पहुँचाता है जहां पर यह मानना पड़ता है कि पूर्वजन्म में उसने मृत्यु का दुःख भोगा है स्त्रीर उसकी स्वृति से यह भय उसे होरहा है जबकि उसने इस जन्म में मृत्यु के द्वारा का अनुभव नहीं किया है। सुख श्रीर द्वारा, जन्म तथा मरण, उसमें प्रशस्तता श्रप्रशस्तता पूर्वकृत कर्मी के कारण है। यह कर्म भी प्रवृत्ति से है और प्रवृत्ति का कारण राग और द्वेप हैं। रात श्रीर द्वेप एक प्रकार से मिध्याद्यान के प्रसव हैं। इस प्रकार कारणुक्त के श्रव्येपण से यह परिष्णुम निकलता है कि दुःग्व उत्तम के श्रव्येपण से यह परिष्णुम निकलता है कि दुःग्व उत्तम के हैं श्रीर उत्तम को से हैं है। कम रात श्रेप देव तथा रात देंप का चक्र भी मिध्याद्यात से प्रवृत्त है। जय तक मिध्याद्यात नए नहीं होता द्यार पात हेप, पुतः प्रवृत्ति श्रीर पुतः उत्तक के कियाद्यात निकल के उत्तम श्रीर पुतः उत्तक प्रति है। जय उसका साधन प्रति श्रीर पुतः उत्त श्राप्त हो। इस तरह यह चक्र वरा- वर चलता रहता है।

रतकर्म का फल भले बुरे के श्रनुसार होता है। भले कर्म का फल सुख श्रीर बुरे कर्म का फल बुरा होता है। मानय प्रत्येक चण में कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। ) जीवन में किये प्रत्येक कमें का फल कितना क्या श्रीर किस मात्रा में होता है-वतलाना असंभव है। इसलिए कमों को भने ब्रथवा बुटे के विभाग से साधारणतया पुण्य और पाप के नाम से व्यवहृत किया गया है। पुरुष का फल अच्छा और पाप का फल बुरा माना जाता है। इन पाप श्रीर पुराय कर्मी के फल अनेक प्रकार के होते हैं परन्तु सब फलों का और वह किस कर्म से हुआ बतलाना कठिन है। उन फलों का भी विभाग करके तीन कोटियां निर्धारित की गयी हैं-जाति = जन्म, त्राय श्रीर भीग । जन्म से पशु, पत्ती, मनुष्य त्रादि जन्म श्रमिप्रत हैं। जन्म से लेकर भरने पर्यन्त एकसी यने रहने को जाति कहते हैं। यह पशु, मनुष्यादि, जातियं जन्म से मरण पर्यन्त रहने वाली हैं। गुलुकर्म से होने वाली आतियां जिन्हें वर्षा फहा जाता है जाति की परिभाषा में नहीं त्राती । श्राय सर्वसाधारत को विदित ही है। भोग शरीर में होने वाले खुरादः य आहि भोग हैं। जन्म पूर्वकर्म से मिलता है उस जन्म में होने

श्राय श्रीर उसमें मिलने पाले सुख दुःख भी पूर्वरूत कर्म से होते हैं। ये ही तीन फल कमें के माने गये हैं और हैं मी वस्ततः फल के अर्थ में सार्थक ये ही। कर्मफल को ही कर्म के बिपाक के नाम से कहा जाता है। यह विपाक इन्हीं तीनीं प्रकारों का होता है। फल परिखाम शर्थ में और विपाक पकने के अर्थ में होता है। फल तो कर्म के इस जन्म में भी होते हैं श्रीर दूसरे जन्म में भी। एक ही कर्म के दो फल भी ही सकते हैं। परनत विपाक जो कमें के पकने के बाद होता है उस फल का नाम है। कर्म करने मात्र से ही फल दे देता है ऐसा नहीं श्रिपित यह पकता है। कई कमें मिलकर भी एक फल पैदा करते हैं-इसलिए विपाक पद का व्यवहार होता है। फल श्रीर विपाक होनों का प्रयोग इस प्रकार होता है। यद्यपि कर्मों के फल जाति, आयु खीर भोग हैं परन्त इनमें मुख्य फल जाति ही है। यह जन्म से मरस्पर्यन्त पकसी रहती है। परन्त आयु और भोग पर इस जन्म के कमी का भी प्रभाव पहला है। जाति तो पूर्वकर्म से ही यनती है परन्त पूर्वकर्मी से प्राप्त भोग और आयु में इस जन्म के कमें का प्रभाव पड़कर भी न्यनता श्रधिकता हो सकती है। जाति मृत्यु पर्यम्त बदलती नहीं परन्त श्रायु बदल सकती है। श्राय को घटाने बढ़ाने का अधिकार है और वह इस जन्म के कमें से भी होसकती है। ब्रह्मचर्य श्रादि के पालन से श्रायु यदती श्रीर उनके न पालने से वह घटती है। शरीर पूर्वजन्म के कमीं से मिला है परन्तु उसको जीवित स्वते के लिए इस जन्म में भी खाने पीने नीरीग रखने श्रादि के कर्स करने ही पढ़ते हैं। यदि कोई खाना पीना सदा के लिए छोड़ देवे, श्रथवा साधनान्तर से इस शरीर को नष्ट फरना चाहे तो पूर्वजन्म के कर्मफल मात्र से ही यह शरीर वन। नहीं रह संकेगा। भीग के विषय में भी यही बात है कि

वह घटाया बढ़ाया जासकता है। परन्तु वह घटती वढती केवल पुर्य कर्म के फल जो खुखात्मक हैं उन्हीं में होसकती है। पाप के द्राधातमक फल में नहीं। सुख की सामग्री को मनुष्य खर्य न भोग कर दूसरे को दे सकता है परन्त दएड को फिसी इसरे की नहीं देसकता है। उसे खयं भोगना पड़ता है। किसी आदमी को यदि किसी उत्तम कर्म के बदले में पुरस्कार मिले तो वह किसी दूसरे को दे सकता है परन्त किसी बरे कमें के बदले में यदि उसे प्राणदण्ड श्रथवा इसरा दएड मिले तो यह किसी को नहीं देसकता, उसे खयं ही भोगना पड़ेगा। भोग के विषय में यहीं भेद है। इन फलों को देने वाली एक व्यवस्थापक सत्ता है जो जीवों के प्रत्येक कर्म की उसके फल के साथ व्यवस्था करती है ऐसा भारतीय दर्शन मानते हैं। इसे ही परमेश्वर के नाम से माना जाता है। इस सत्ता के कार्य जहाँ खिष्ट की रचना, पालन श्रीर संहार है, वहाँ जीवों के कमांतुसार फलदेना भी उसी का कार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि कमें का फल रासायनिक है किसी फलदाता की आवश्यकता नहीं। परन्तु ऐसा मानने पर कर्मफल में कोई व्यवस्था नहीं रह जावेगी। अफीम न खाने वाले को धोड़ी भी मान्ना में खाने पर नशा करती है परन्तु खाने वाले अभ्यस्त लोग गोले के गोले निगल जाते हैं ख्रीर कोई नशा नहीं होता है। यही हाल मद्य और गोंजा श्रादि कांभी है। यदि कमीं का फल इसी प्रकार रासायनिक माना जावे तो फिर ज्यादा पाप करने के श्रभ्यासी को उसका कोई फल ही नहीं होगा श्रीर साधारण कर्म वाले को वह अधिक फल देदिया करेगा। इससे फिर कर्मफल में कोई नियम नहीं रह जावेगा। जो किसी भी हालत में ठीक नहीं है। दूसरे लोग यह मानते हैं कि ईश्वर श्रपनी श्रोर से जैसा चाहता है करता है जो चाहता है देता

१⊏२ कर्म-मीमांसा श्रीर लोगों को ऊँचा नीचा बनाता रहता है। इसमें जीयों के

नियम यह है कि जो जिस कर्म का करने वाला है उसका उत्तरदायी भी यही है। कर्म करे दूसरा श्रीर फल भोगे दूसरा, यह अन्याय होगा। यदि इंश्वर बिना कर्म किये जैसा चाहता है फल देता है तो उसका यह अन्याय है कि अछत की मानि

कर्मों की कोई अपेज्ञा नहीं। लेकिन यह विचार भी ठीक नहीं।

है फल देता है ता उसका यह अत्याय है कि अञ्चत का माप्त कराता है। यदि वह ही सव कुछ देनेवाला और विना कर्म की अपेसा के तो परस्पर कर्म फलों में विपमता का कारण क्ये हैं ?। जीव को कर्म करने में प्रेरक लोग परमेश्वर को मान लेते हैं-यहाँ भी वेसा ही दोप आता है। यदि कर्मों का प्रेरक परमेश्वर है तो भले बरे का फल भी उसे ही मिलना चाहिए

जीव को क्यों मिले। यदि मिलता है तो कृत की अप्राप्ति और

श्रष्ठत की प्राप्ति का दोप श्राता है। वस्तुतः नियम यही है कि
श्रपने किये का फल अपने को मिलता है दूसरे को नहीं श्रीर
न दूसरे के बारा किये कमें का फल ही दूसरे को मिलता
है। ईश्वर न तो श्रपनी मुर्ती के श्रप्तारा किसी को विना कमें
की श्रपोत्ता के फल ही देता है श्रीर न जीवों के कमों का परक
ही है। जीव कमें करने में स्वतंत्र हैं श्रीर फल मोगने में परक
हैं। फल भोग की व्यवस्था उनके कमों तुसार परमेश्वर करता
है न कमें स्वयं श्रपना फल देते हैं श्रीर न जीव ही श्रपने श्राप

जैसा कहा गया है कमें का फल जन्म भी है। यदि कमांनुसार किसी जीव को पग्रुयोनि मिलनी है तो वह इसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं। यह सामर्थ्य तो परमे-प्रयर में ही निहित है। कभी कभी लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि क्वा किया हुआ पाप सुमा नहीं हो सकता। अब परमेश्वर

श्रपने कर्मों के फलों की व्यवस्था कर सकता है। यदि जीव को सवर्ष कर्मेफल का दाता माना जावे तो त्रासमर्थ ठहरोगा।

दयाल है तो फिर वह किसी के पाप को क्यों नहीं समा कर सकता है। इस समस्या का समाधान यह है कि किये पाप तो विना फल भोगे किसी भी अवस्था में द्यमा नहीं हो सकते। किये कर्मी से तो फल भोग कर ही छटकारा मिलता है। परमारमा यदि पापों को जमा करे तो उसमें श्रन्याय करने का भी तो दोप आवेगा। जहाँ यह दयालु है यहाँ न्यायी भी है। न्यायकारी और दयालता दोनों विरोधी धर्म नहीं हैं। न्याय यह है जो किसी के कमें की अपेता रखता है। दया यह है जो विना किसी के कर्म की अवेद्या के होती है। जीवों के कर्मानसार फल देने के कारण यह न्यायकारी है और इस न्याय करने में यह स्वयं किसी के कर्म की अपेक्षा से नहीं त्रवृत्त है-श्रपित परोपकार बुद्धि से वह पेसा करता है-इसलिप दयाल है। जो भी हो जीव को उसके ग्रुमाग्रुभ कमों के फल मिलते हैं और वे जन्म, आय और भोग के रूप में। यहाँ पर पक प्रथम यह होता है कि क्या एक कमें का एक ही फल होता है श्रधवा दो भी हो सकते हैं ?। जहाँ तक कर्मी का विश्ले-पण करने से पता चलता है यही समाधान इसका हो सकता है कि एक कर्म का एक फल भी होता है और एक से श्रधिक भी होता है। समाज में एक व्यक्ति चोरी करता है उसे राज्य की तरफ से दएड मिलता है। दण्ड यद्यपि उस फर्म के अनुसार राज्य ने दिया-इसलिए कि यदि ऐसान किया जावे तो समाज में व्यवस्था न रह सके। श्रागे समाज का कोई व्यक्ति चोरी कमें न कर सके इसलिए यह राजदण्ड है। परन्तु भविष्य में श्रागे चलकर उसके दूसरे जन्म में उसका फल न मिले ऐसा नहीं। यह भी मिलेगा। क्योंकि उसमें इस फर्म की वासना वनी है उसका निवारण तो विना उचित फल को भोगे नहीं हो सकता । श्रात्महत्या करने वाले को

कर्म-मीमांसा यहाँ फल नहीं मिलता परन्तु दूसरे की हत्या करने वाले की यहाँ और दूसरे जन्म दोनों में फल मिलता है। यहाँ का फल गीए होता है और वहाँ का फल मुख्य होता है। इस प्रकार कर्म के फल हुए, ब्रह्म और हुमाहरू फल वाले होते हैं। श्रर्थात कुछ कर्मी का फल इए जन्म में ही होता है, कुछ पैसे

१८४

कुछ ऐसे हैं जो इस श्रीर उस दोनों जन्म में फल देते हैं। जिन कर्मों की वासना नहीं वनती श्रीर फल देते हैं वे यहाँ पर ही फल देने वाले हैं जैसे सन्तति, धनमाप्ति, लोकयश एवं शरीर-रद्या के निर्वासनिक कर्म । जिन कर्मों का फल जन्मपरिवर्वन है वे सभी अगले जन्म में अर्थात् इस शरीर के छीड़ने के बाद मिलेंगे। परन्तु ऊपर कहे गये तथा अन्य कुछ कर्म .पेसे भी हैं जिनका इस जन्म और अगले जन्म में भी फल होता है। कर्म श्रोर फल का एक चक है जो सदा तव तक वर्तमान रहता है अप तक यासना का अत्यन्त उच्छेद न होजाये। कर्म से फल होता है, फल से पुनः वासना वनती है और वासना से

हैं जिनका फल श्रहए जन्म में श्रर्थात भावी में होता है श्रीर

पुन: फर्मी फा पारम्म होता है। श्रव: यह चक्र तय तफ चलता ही रहता है जब तक श्रहान की निवृत्ति न हो आये। वासना अनेक जन्मों की हुआ करती है। जिस योनि में जी जीय उत्पन्न होता है उसमें उसके अनुसार ही दूध आदि पीने की प्रथम इच्छा इस वासना से ही हुआ करती है। वज्ञा उत्पन्न होते ही माँ के स्तन से दूध खाँचता है-यह उस धासना का ही फल है। वासना के चक्र को वास्तव में शाखों में श्रनादि कहा गया है। यहाँ पर कर्म के फल के विषय में एक विवारणा परमावश्यक है। यह यह कि प्रत्येक अन्म कर्म से होता है क्योंकि जन्म कर्म का प्रधान फल है। प्रश्न यह उठता है कि पम कर्म पफ जन्म का कारण है ? श्रधवा एक ही कर्म श्रानेक

जन्म देता है, या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं अथवा अनेक कर्म एक ही जन्म की संपादित करते हैं। एक कर्म एक जन्म का कारण तो हो नहीं सकता फ्योंकि ऐसा होने से बहुत से कर्मों के फल का श्रयसर ही नहीं श्रावेगा। एक मनुष्य के इसी जन्म में अनेकों कर्म होते हैं और पूर्वजन्मों के कर्मी को मिलाने पर तो उनकी संख्या श्रत्यन्त श्रधिक होगी। श्रत्येक कर्म को एक एक जन्म देने वाला मानने पर शेव कर्मी को फल का अवसर जाना ही कठिन होगा और यह आतने योग्य नहीं। एक कर्म अनेक जन्म को यदि देने लगे तो और भी अनर्थ हो जावेगा क्योंकि एक ही कर्म से अनेक जन्म होते रहेंगे तो शेप कर्म देकार होंगे और उनका फल ही नहीं हो सकेगा। यदि यह माना जावे कि श्रनेक कर्म एक जन्म को देने वाले हैं तो प्रश्न यह होगा कि वे धनेक जन्म एक साध ही होंगे अथवा एक के बाद दूसरे इस कम से होंगे। प्रथम पत्त संभव नहीं क्योंकि एक समय में ही अनेक जन्म हो नहीं सकते । मनुष्य, पशु, पत्ती आदि का अन्म एक ही काल में एक जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि इन जन्मों को क्रिक माना जावे तो पूर्व फहे हुये दीय ही यहाँ पर भी आयेंगे। इस-लिये यहाँ पर यही श्रमिसंधि माननी पड़ेगी कि जन्म से लेकर मत्यपर्यन्त मध्य में किये गये सभी भन्ने बरे कर्मी का संस्कार-समूह विचित्र रूप में हुआ प्रधान और गीए रूप से मरए से श्रभिव्यक्त होकर परस्पर मिला हुश्रा मृत्यु को सिद्ध करके एक जन्म को पैदा करता है और यह जन्म उसी कर्म के अनुसार श्राय वाला होता है। उस श्रायु में उसी कर्म के श्रनुसार भोग प्राप्त होते हैं। यह कर्माशय जन्म, आयु और भोग रूपी तीन फलों को देने वाला होने से त्रिविपाक कहा जाता है। परन्त इसमें भी सहम भेट है। इए अर्थात रह जन्म से सम्पंध

हैं कमें मीमांसा
रखने वाले कमें संस्कार एक अथवा दो फल को देते हैं।
उन फलों का सम्यन्ध भोग और अथवा दो फल को देते हैं।
उन फलों का सम्यन्ध भोग और अथवा से ही रहता है जन्म से
नहीं। परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है कई कमें के संस्कार मिलकर एक अन्म को उत्पन्न करते हैं उनमें भी किन्हीं का फल

नियत है और फिन्हों का श्रनियत है। श्रक्षान आदि फ्लेग, उनसे हुए कमें और पुन: उनके फल को श्रमुभव कराने वाली श्रानदिकाल से चली श्राने वाली वासनाओं से यह चित्त

मछुली फंसाने वाले जाल की मॉिंत प्रधित है। ये वासनायें अनेक अन्मों की होती हैं। परन्तु कर्माश्रय जो होता है वह एक जन्म से ही सम्बंध रखता है। जो संस्कार स्मृति के कारण हैं थे ही वासना शख्द से कहे जाते हैं और वे अनादिकाल से चली आती हैं। जिनका फल निर्म्चत नहीं है-ऐसे अगल उनम्म में फल देने वाले संस्कारों की तीन प्रकार फी स्थित होती है। जिना पर हो जाता है अथवा

मख्य कर्मों में वे मिल आते हैं और समय पर मजा चलाते

रहते हैं। अधवा निश्चित फल देने बाले कमी से द्वकर तव तक पढ़े रहते हैं जय तक उनके अनुकूल देश काल नहीं आजाता। किस कमी के फल का क्या देश ख्रीर क्या काल हैं— इसका सम्यक् परिखान न होने यह कम्मेयति विचित्र है और दुर्विसेय है। एक कमीश्वर एक ही जन्म येता है पेसा भी नहीं— दोन्दों जन्म भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक उस वालक को लिया जासकता है जो उत्पन्न होने के मास दो मास अथवा व्यर्थ हो वर्ष वाद ही मर जाता है। उसने ख्रपने इस जीवन में

दो-दो जन्म भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक उस वालक को लिया जासकता है जो उत्पन्न होने के मास दो मास अधवा वर्ष दो वर्ष वाद ही मर जाता है। उसने अपने इस जीवन में कोई कमेंकलाप तो किया नहीं क्योंकि ऐसा अवसर ही उसको मास नहीं हुआ। किर उसका जो दूसरा जन्म होगा वह पूर्व कमीयय अधवा वासना से ही होगा। यदि यह माना जावें कि उसका जन्म हो मास कहीं होगा। वह पूर्व कमीयय अधवा वासना से ही होगा। यदि यह माना जावें कि उसका जन्म ही नहीं होगा तो ठीक नहीं क्योंकि इसी संख्या में

पेसे मरण के उदाहरण देखे जाते हैं-क्या सभी का मुक्ति का ही समय श्राया रहता है। मुक्ति के लक्षण भी उनमें कोई नहीं दृष्टिगोचर होते। दूसरी फल्पना को लीजिए एक जीव ने मनुष्य योनि में ऐसे कमें किये कि वह पुत्र और उसमें भी श्यकर की योनि में जन्म लेता है। उसका यह जन्म उसके पूर्व-कमें का फल है। परन्त शुकर से फल भोगने के बाद अब यह जिस योनि में जन्म धारण करेगा वह किस कमें का फल होगा। युकरयोनि में न कर्म का अधिकार है और न उसने पैसा कोई कमें किया ही। परन्तु जन्म उसका होगा अवश्य-इसलिये मानना पड़ेगा कि पूर्वकर्म की वासना से यह इसरा जन्म उसका होगा। श्रतः यह ठीक है कि कर्माशय दो जन्मों को भी दे सकते हैं केवल कम नहीं। एक विचारणीय वात इस प्रसंग में यह भी है कि श्रत्यन्त नारकीय कर्म का फल इस जन्म में नहीं होता श्रीर श्रत्यन्त उत्कृष्ट चैराग्य श्रादि कर्म का फल उस जन्म में नहीं होता। श्रत्यन्त नारकीय कर्म का फल जन्मपरिवर्तन से सम्यन्ध रखता है जो कि एक जन्म के विद्यमान रहते हुए हो नहीं सकता। देराग्य आदि कर्म वासना के नाशक हैं श्रत: उनसे श्रमला जन्म नहीं होता। सभी मरने के वाद उत्पन्न होंगे-यह प्रश्न विभज्य वचनीय है। बीतराग= वासनारहित नहीं पैदा होगा श्रोर इसरे उत्पन्न होंगे-यही सम्यक समाधान है। कमें के इस फल के अनुसार ही विविध योनियों की कल्पना की गयी है। भारत में सर्वसाधारण धारणा ८४ लाख योनियों की है। वास्तव में योनियां ऋसंख्य हैं। कर्मी के साधारण विभाग से हानी, कर्मकाएडी और साधा-रण मनुष्य ये तीन विसाग होते हैं। झानी देव कहे जाते हैं। यद्य-यागदि कर्मी को करने वाले और वह भी फल की भावना से, पितर कहे जाते हैं । साधारण क्रोम पा**ए** पूर्ण के साधारण

१८८८ कर्म मीमांसा कर्म वाले कहे जाते हैं। देव लोगों को उनके कर्मानुसार मोजः

जाता है। पितरोंको स्वर्गसुरा मिलता है अर्थात सुखविशेप ही मिलता है-इस मार्ग को पितृयाण कहते हैं। साधारण लोग "जायख" "म्रियख" पैदा होवो श्रीर मरो के मार्ग वाले हैं। ये कर्मों के भेद जीव का प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने से श्रक्षान की मात्रा के कारण हुआ करते हैं। प्रकृति में सत्व, रजस श्रीर तमस् गुण हैं। इन गुणों के श्रतसार ही मानव की बुत्तिये बनती हैं। उन बुत्तियों से तदनुरूप ही कर्म होते हैं श्रीर उसी के श्रनुरूप ही फल भी होता है। सात्विक कमें का फल उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति है। राजस् कर्म का फल मध्यम श्रेणी की अवस्था है और तामस का फल जहता पर्व श्रक्षानमयी अवस्था है। इस प्रकार कमी की गति वही ही सुदम है और उसकी इस सुदमता का विचार करते हुए यही कहना पड़ता है कि यह दुर्विद्धेय है। हां, यह तो ठीकहै कि श्रव्हे कमी के फल श्रव्हे श्रीर घरे कमी के फल घरे होते हैं-परन्त किस कमें का क्या श्रीर कितना फल होता है-यह विशेष विवरण नहीं दिया जासकता है। कमेविद्यान पर विचार करते हुए भी फलविद्यान पर श्रधिक नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जहाँ कमें करने वाला प्राणी है वहाँ वह ज्ञान से

सुखलाभ होता है। उनका मार्ग 'देवयान' के नाम से कहा

भी युक्त है। उसके द्वान के अनुसार कर्म की इच्छा में अन्तर होता है। उसी के अनुसार प्रवृत्ति में भी अन्तर पड़ता है किर कर्म में अन्तर तो अनिवार्य ही है। किसी की इच्छा फल की होती है और किसी की फल की इच्छा नहीं होती। यह कर्म के फल का त्याग कर केवल कर्तव्य समसकर उन्हें करता है। इस फल की इच्छा और अनिच्छा से भी कर्मों में और तहनु- स्तर ही उसने करते के लल में इस्हा और अनिच्छा से भी कर्मों में और तहनु-

से होने वाले कमों को सकाम श्रीर विना फलेच्छा के कमीं को निष्काम कर्म कहा जाता है। भावना श्रीर इच्छा का बड़ा भारी प्रभाव होता है। एक व्यक्ति यदि किसी की ब्रॉल निकाल दे तो वह अपराधी है परन्तु वहीं कार्य यदि सिविल-सर्जन करता है तो यह प्रशंसा का पात्र समका जाता है। कारण यह कि कर्म एक होते हुए भी करने वालों की भावना में भेद है। एक की भावना इसरे को हानि पहुँचाने की दृष्टि से है और डास्टर की भावना उसके लाभ को दृष्टि में रख कर है। यच्चा माँ के अपर टड़ी फिर देता है और पैर से मारता भी है परन्तु उसकी भावना और कर्म की अयोग्यता के कारण यह कर्म पाप नहीं, यदि एक सयाना व्यक्ति ऐसा करे तो पाप समभा जाता है। इस प्रकार इच्छा और भावना का फल होता है। दान सभी करते हैं परन्त सभी दानों को सात्विक नहीं कहाजा सकता। एक रुपये का दान भी नैतिक मूल्य को लिए हए लाखों के दान से उत्तम हो सकता है। फल की दिए से किये कमों के फल होते हैं निष्काम कमों के नहीं। फल की इच्छा फल को क्यों देती है इसका कारण है कि कर्म में राग हैप कारण होते हैं। ये राग हेप मिथ्याहान के रूप हैं। फल की इच्छा से किये कर्मों में राग होता है। राग मिथ्याझान का रूप है। इसलिए उसके साथ किया कमें श्रवश्य ही फल देता है। क्योंकि सभी कर्मों का मूल श्रविद्या उसमें वह रही है। निष्काम कर्म में फलेच्छा के न होने से राग नहीं होता है-श्रतः उसमें श्रद्धान का लेश न होने से यह फल नहीं देता। चने ऋथवा धान को खेत में डालने श्रीर समय पर पानी खाद देने से श्रंकर निकलता है क्योंकि उसके साथ छिल्का लगा है। केवल दाल और चावल को खेत में डालने से उसमें श्रंकर नहीं निकलता क्योंकि दिल्का साथ में नहीं लगा है। जिल्

.१६० कर्मभीमांसा प्रकार छिल्का का होना श्रंकुर के लिये श्रावश्यक है उसी

प्रकार श्रज्ञान का मूल में होना चाहे यह राग से हो चाहे ह्रेप से परमावरयक हैं। सकाम कर्म में यह राग एवं श्रज्ञान वना रहता है इसलिये कल होता है परन्तु निष्काम कर्म में इसका श्रभाव होता है श्रतः वह चावल जैसे श्रंकुर में समर्थ नहीं येसे यह फलोतगृहन में समर्थ नहीं होता। इसलिय

निष्काम कर्म को फलरहित कहा गया है। इसका विशेष परलयन करते हुए दर्शनों में कमें की चार प्रकार की जाति कही गयी है। रूप्ण, शुक्लकृप्ण, शुक्ल श्रोर श्रशुक्लारुप्ण। छप्णुकमं दुरातमात्रों के होते हैं। शुक्ल और छप्णु कर्म साधारण जनों के होते हैं। तप स्वाध्याय त्रीर ध्यान वालों के कर्म शुक्ल होते हैं तथा बीतरागों, योगियों के कर्म न शक्ल श्रीर न कृष्णु होते हैं। फल की इच्छा न होने से इन योगियों के कर्म शुक्ल नहीं होते और श्रहान के न होने से कृप्ण भी नहीं होते। परन्तु अन्य प्राणियों के कर्म की वे तीन कोटियां होती हैं। इन त्रिविध कर्मों के जैसे कल होते हैं वैसी ही वासना का प्रकटीकरण होता है। उत्तम कमें के विपाक से उत्तम वासना ऋौर अनुत्तम के विपाक से अनुत्तम वासना होती है। यह वासना का प्रकटीकरण इसलिए होता है कि वैसे ही संस्कार होते हैं। एक काल में न होने पर भी संस्कार के अनुसार ही वासना का प्रकटीकरण होता है। स्मृति श्रोर संस्कार में एकरूपता होती है। जैसा श्रनु-भय होता है वैसे ही संस्कार होते हैं। ये कर्म वासनारूप होते हैं। जैसी वासना होती है वैसी स्मृति होती है। इस प्रकार संस्कारों से स्मृति, स्मृति से फिर संस्कार और पुनः वासना का चक्र बरावर चलता रहता है। वासनायें अनादि हैं। जब तक श्रविद्या दुर नहीं होती ये बरावर बनी रहती हैं। इनमें

पर्लियत होने वाली श्रविद्या अय तफ समूल नए नहीं होती तय तक वासना भी नए नहीं होती। कमें श्रीर फल, संस्कार श्रीर पासना, पुन: कमें, पुन: पुन श्रीर पुन: वासना-यह चक यरावर चलता रहता है। कमें श्रीर नरक की जो कर्तना कमें-फल के सिलियल में की जाती है यह चुरा श्रीर दुःख के सम्यन्ध से हैं जिस शरीर में रहते हुए सुराविशेष की प्राप्ति हो वह सम्म श्रीर किस सुराविशेष हो वह सरफ है। इसी लक्षीर सुरार में ब्ला श्रीर नरक होनों हैं। जितनी योनियां हैं सुनी सुरा श्रीर हु:ख के कारण स्था एवं नरक के नाम से व्यवहत हैं।

कभी कभी कर्म के विषय में विचार करते हुए लोग यह तर्क उपस्थित करते हैं कि कर्म तो इन्द्रियां और शरीर करते हैं फिर जीवात्मा को इसका फल भोगना क्यों पड़ता है ? वस्तुतः यदि देखा जावे तो वे इस पहलू को भूल जाते हैं कि शरीर और इन्द्रियां परार्थ हैं, बिना जीवात्मा की बेरणा और चैतन्य-शक्ति को लिये वे कमें करने में समर्थ नहीं। श्रतः जिसके हेत से फर्म होता है वही श्रात्मा ही उन कर्मों का उत्तरदायी भी है। लोहे की एक तलवार बनी है लोहार ने उसे बनाया है। यदि कोई व्यक्ति उससे किसी की गर्दन काट दे तो न तो पान जहाँ से लोहा निकाला है वह उत्तरदायी है श्रीर न बनाने वाला लोहार। केवल तलवार को चलाने वाला ही उसका उत्तरदायी है। साधन अपने आप तो किसी कर्म को करते नहीं जब तक साधक उन्हें यसे नहीं। साधन परतंत्र श्रीर साधक खतंत्र है। श्रतः कर्म का कर्ता होने से उत्तर-दायी भी यही है। कर्त्ता खतंत्र होता है स्रतः जीय ही कर्त्ता है श्रीर यह किसी कर्म के करने श्रीर न करने में खतंत्र है। परन्त इसकी स्वतंत्रता कमें के करने तक है-फल में यह

१६२ कर्म-मोमांसा

स्वतंत्र नहीं । कर्मी के फल का देने वाला ईश्वर है-इस मन्तन्य का खरखन करने वाले यह तर्क करते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों को कर्स का फल अञ्जा देता होगा और न मानने वालों को बुरा। इस प्रकार उसमें भी रांग द्वेष हुआ। जो राग और द्वेप वाला है फिर वह ईश्वर कैसे। इसका समाधान बहुत सरल है। ईश्वर तो न्याय करता है। उसे किसी से न राग श्रीर न किसी से द्वेप हैं। उसका कार्य न्याय की कियामात्र करना है। पाप करने वाले का स्वभाव पातकी होने से वह उसी किया से पाप का फल भोगता है स्रोट धर्मात्मा का कर्म धार्मिक होने से उस स्वभाव का होने से वह उसके अनुक्रप फल भोग लेता है। सूर्य की गर्मी सभी पदार्थी पर समान रूप से पढ़ती है कोई फल श्रपने खभाव से पकता श्रोर सड़ता है श्रीर कोई श्रपने खमाव से हरा भरा होता है। सूर्य के ताप में इससे कोई द्वेधपना नहीं आता है। एक ही घूप बुखार वाले को जुड़ी पैदा करती है और विना, धुसार वाले को गर्मा देती है। यही स्थिति ईप्रयर के न्याय कर्म की है। उसे न किसी में राग श्रीर न किसी में द्वेप है। एक जटिल प्रश्न यहाँ पर लोग और भी उठाते हैं। यह यह कि ईश्वर सर्वेश है। यद सय कुछ जानता है जीय के फर्मी की भी जानता है। फिर वह जीव को पाप करने से रोकता क्यों नहीं ? वस्तुतः किसी बस्त को जानना ही रोकने के लिये पर्याप्त नहीं। कर्म करने वाला खतंत्र है उसकी स्वतंत्रता का कोई अपहरण कैसे कर सफता है। दूसरी यह भी वात है कि जीय जिस समय जिस कर्म को करता है परमेश्वर उसको उसी समय वैसा जानता है। न पहले और बाद को। पहले जब कर्म का कोई श्रस्तित्व ही नहीं तो उसको कोई कैसे जान सकता है। जिस कर्म का अमाय है उस समय कोई उसे कैसे जानेगा श्रीर यदि श्रभाव

में भाव जाने तो श्रवता है सर्ववता नहां। जो वस्त है ही नहीं उसका न जानना भी सर्वछता में फोई हानि नहीं पहुँचाता। शीशे में कोई सरत न पहले श्रीर न वाद में दिखलायी पहती है। वह तभी तक दिखलायी पड़ती है जब तक शीशा सामने हैं। ईश्वर का शान भी भूत भविष्यत की परिभाषा में नहीं त्राता है। जो होकर न रहे यह भूत और जो न होकर होवे उसका नाम मविष्य है। परमात्मा का कोई भी ज्ञान इस प्रकार का नहीं जो होकर न होवे श्रीर न होकर होवे-इसलिये यह भूत भविष्यत दोनों से परे है। भूत भविष्यत से परिन्छिन्न होना किसी वस्त को काल के परिच्छेद में रखना है। जो फाल के परिच्छेद में आती है यह बस्त अनित्य होती है। र्प्रथर देश और काल के परिच्छेद से रहित है। उसकी काल नहीं घेरता अत यह नित्य है और उसके झान में भी भूत भविष्यत् का भाव नहीं रहता। उसका शान सदा एक-रस यर्तमान रहता है। इसलिये जन भविष्य उसके शान में है ही नहीं तो फिर वह मविष्य को जानकर जीव को कर्म करने से रोके यह प्रश्न उठता ही नहीं। यह कोरा तर्क है और इसमें कोई तथ्य नहीं। भविष्य को न जानने से ईश्वर की सर्वहता में कोई भेदन हीं स्राता स्रोर यदि किसी तरह यह भी थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जावे कि वह जानता ही है तब भी इससे जीव के कर्मों के फल का जीव को न मिलना सिद्ध नहीं होता श्रीर म युक्तिसंगत ही है । जिन पाश्चात्य श्रीर पीरस्त्य विद्वानों 'ने ईश्वर की सर्वद्यता का सहारा लेकर यह सिद्ध किया है कि कमें का फल ऐसी स्थिति में जीव को नहीं मिलना चाहिये वह ठीक नहीं। यह तर्क केवल देखने के लिये है और ऐसे तर्क भारतीय दर्शनों में यहुत से मिलते हैं। परन्तु इसी ढम पर इनका राएडन भी कर दिया गया है। न्याय में एक १३

फोरे तार्किक का यह तर्क है कि संसार में फोई वस्त नित्य नहीं सभी अनित्य है फ्योंकि सब का उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है। इस का मुँहतोड़ उत्तर गीतम ने यह दिया कि वादी के मत में मानी हुई सब पदार्थी की अनित्यता खर्य श्रनित्य है श्रथवा नित्य है। यदि बादी उसे नित्य मानता है तो सब कुछ अनित्य है-यह कहना ठीक नहीं और यदि अनि त्यता को अनित्य मानता है तो उसके खयं अनित्य होने से पदार्थों की श्रनित्यता सिद्ध नहीं होती। ऐसा ही दूसरा तर्क वेदान्त में यह उठाया गया है कि परमेश्वर को यह मालूम है कि यह कितनी दूर तक है या नहीं। यदि मालूम है तो वह पक देशी सान्त है और यदि नहीं मालूम तो सर्वन्न कैसे ? व्यास ने इसका उत्तर दिया है कि जो वस्तु जैसी हो उसका वैसा ह जानना सर्वद्यता है। परमेश्वर अनन्त है अत: वह अपने क अनन्त ही जानता है। मैं यहाँ तक हूं और यहाँ नहीं-या कमें और कमें के फल को विना माने यह भी प्रश्न उठत

प्रश्न ही उसके ज्ञान में नहीं उठता है। वह सर्वव्यापक, सर्वे और अनन्त है अत' अपने को जानता भी वैसा ही है। कमें और कमें के फल को विना माने यह भी प्रश्न उठत है कि खि में यह विविच्यता क्यों है। कई लोग कहते हैं कि यह दंश्यर की अपनी लीता है। उसका खेल है यह कीड़ा कर रहा है और विना कमें पैसी विचिच्च चृष्टि वनाता है। परन्तु यह विचार सम्यक् नहीं। कोड़ी वनकर कराहने में तो कोई लीला मालुम नहीं पड़ती-फिर यह क्यों हो रहा है। कोई लीला मालुम नहीं पड़ती-फिर यह क्यों हो रहा है। कोई लीकों अपना तो करता नहीं। फिर यह दुःख क्यों है कोई सुपी कोई दुःखी क्यों है? स्त्यादि में परमेश्यर का अम्याय ठहरेगा। अतः यही पद्म समीचीन है कि सृष्टि की विचित्रता कमें की अपेहा से है। इस प्रकार यह निर्मारत

#### कर्म विगाक किया गया कि कर्म चाहे भला हो श्रथवा बुरा वह श्रपना फल

ईश्वर की न्याय व्यवस्था से देता है। बुरे कर्मी का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। इन्हीं कर्मी के हलानुसार जीवों को मिन्न मिन्न योनियों में जाता पड़ता है। हमें के फल-जन्म, आय और मोग के भेद से तीन हैं। फल हा भोगना आवश्यक है। कोई भी पाप समा नहीं होसकता।

ासका फल श्रवश्य भोगना पड़ेगा । श्रन्य कोई शरण नहीं ।

# नवम सोपान

### भाग्य श्रीर पुरुषार्थ

पूर्व प्रकरण में यह बताया गया है कि कर्मी का चाहे वे अच्छे हों अथवा बुरे हों फल अवश्य होता है और वह फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में किये गये कर्मी का जो फल संचित है और मिला नहीं है उसे ही लोग आग्य के नाम से प्रकारते हैं यह भाग्य ही समय समय पर कलता है ऐसा विचार लोगों का है। जहाँ तक भाग्य का कमें के फल के साथ सम्बन्ध है वह तो ठीक ही है। प्रत्येक को यह फल भोगना पड़ता है और मिलेगा ही परन्तु जो कुछ भाग्य में है बद दी मिलता अन्य कुछ नहीं-यह मन्तव्य ठीक नहीं। भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ रखकर बैठने और वह कहते रहने कि भाग्य ही फलता है वर्तमान समय में पुरुपार्थ की आवश्य-कता नहीं कातरता और कापुरुपता का जन्न है। भाग्य में जो है बढ़ तो मिलेगा ही परन्तु उससे पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिये। भाग्य भी तो श्रन्ततोगत्या पुरुपार्थ का ही फल है-फिर भाग्य को अकर्माएयता से क्यों जोड़ा जावे। भाग्य का भी मिलता है और पुरुपार्थ का भी फल होता है। शरीर को ही प्रथम लीजिये भाग्य से मिला हुआ है परन्तु प्रयत्न करके उसका परिरचण न करने से केवल वह भाग्य पर ही नहीं उहरा रह सकेगा। जब भाग्य में पात शरीर की रखने के लिये पुरु-पार्य की आवश्यकता है तब भाग्य में लम्ध होने वाले फलों के लिये प्ररुपार्थ की क्यों छोड़ा जावे। प्ररुपार्थ के विना संसार

में कोई भी नहीं रह सकता। पुरुपार्थ के परित्याग के साथ केनल भाग्यवाद की शिला कर्म और उसके फल के दर्शन को यलत समभने के कारण पड़ी। लोग यह समभते हैं कि विना भाग्य के फुछ नहीं मिलता। 'पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल'। अपने कर्मी का ही फल सबको मिलता है और कुछ नहीं। अपने कर्मी के फल के अतिरिक्त और कुछ किसी को नहीं मिलेगा। जो कुछ प्राप्त होता है वह कमें के फल में ही मिलता है। परन्तु यह सिद्धान्त यद्यपि वद्धमूल हो ख़का द्दै फिर भी बास्तविक नहीं। बास्तविक सिद्धान्त यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है और इसरे के कर्म के फल से नहीं श्रिपितु फर्ममात्र से भी सुख दुःल हो जाता है फल तो अपने ही फर्मों का मिलता है परन्तु दूसरे के कर्म-मात्र का भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के कर्म का कल जन्म, ब्रायु ब्रीर भोग हैं-यह पूर्व वतलाया गया। परन्तु प्रत्येक सकर्सक किया किसी परिशाम को पदा करती है। इसलिये कर्म पूरा तय होगा जय यह कोई परिणाम पैदा करे। एक व्यक्ति ने तलवार उठायी और किसी का गला काट दिया। वह तलवार चलाना कर्म है। परिणाम में इसरे का गला कट गया। गले के कटने से जो दुःग हुआ उसे कर्म का फल तो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि फल तो दएड आदि अभी मेलने हैं जो समय पर मिलेंगे। इसे फेबल किया का परिणाम कहना चाहिये। यिना इस के कर्म पूरा नहीं होता। केवल ग्लवार उठाना ही पूरा श्रपराध नहीं फहा जा सकता। इस

ग्कार कमें परिशाम पर पहुँचने तक कमें ही कहलाते हैं। ग्रज्तु हुसरे को कमें का फल तो मिला नहीं फिर भी गला कट गया। यह फैबल यही है कि हुसरे के कमे का प्रमाश में पहता के। कमें कल के खतिरिक्त और कह नहीं होता-इस विचार को मानने वाले कट्टरवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि विदार का भूकम्प और पाकिस्तान का रक्तपात भी लोगों के कर्मों का फल हैं। परन्त पेसा मानने वाले यह नहीं देखते कि

கப் பிய்ப

₹8=

वह कमें फल के सिद्धान के कितने विपरीत जारहे हैं। क्या भूकरण का जिनपर बुरा प्रभाव पढ़ा सबके कमें एक ही से थे ख़ार सब को विदार में ही निवास मिला था। पाकिस्तान की खापना से जिन लोगों को धनजन की हानि उठानी पढ़ी क्या सब एक ही समान कमें वाले थे, उनमें धमातमा कोई था ही नहीं।

सबका भाग्य एक ही लेखनी से एक ही समय में लिखा गया था यदिवस्तुत: यह सब पापकर्मी का फल है तो फिर उनको सहायता पहुँचाना ही ज्यर्थ है। क्या कर्मफल की व्यवस्था को भी अपने कार्य से कोई हटा सकता है। यदि हटा सकता है तो यह कहना सजत है कि कर्म के फल के विना कुछ नहीं होता और यदि नहीं

त्रवत है कि कम पंभव पापना छुछ नह हता अर पार में हटा सकता तो तिर सहायता श्रादि कमें किये ही क्यों जावें। इसका तो तात्पर्य एक तरह से पाप को यदाना होगा। परनात्मा की व्यवस्था को टाजने से घट भी श्रप्रसन्न होगा। परन्तु ऐसे श्रवसरों पर सहायता करने को वे ही लोग धर्म श्रीर एरोपकार

का नाम देते हैं। बिद्दार का भूकरण यदि लोगों के कमों के फर्क में या तो कपड़े भीजन आदि की सहायता के पहुँचाने का क्या लाम । क्या उसकी ज्यवस्था तोड़ कर परमेश्वर को यह चिड़ाना नहीं है। परन्तु इस कमों को मलाई कहा जाता है और साथ में यह भी जुड़ा है कि हसका फल आते इसके करने वाले को उत्तम मिलेगा। तत्यक्-इष्ट्या ये भूकरण आदि घटनायें हैं। लोगों के कमों के फल नहीं। ऐसे अवसरों पर जो सहायता पीड़ितों

क कमो के फल नहीं। पेर्स अवसरों पर जो सहायता पीड़ितों की होती है उसे कमीयिधायकशास्त्र पुराय कमें कहते हैं और यह तभी खंतव हैं जब कि पीड़ितों को इसका लाम हो। यदि उनको लाम पहुँचता है तब भी यह सिद्धान्त खरिडत हो जाता है कि.

सय कुछ कर्म के फल से ही मात होता है और यदि नहीं मिलता तो फिर यह उत्तम श्रीर पुरुष कर्म किस श्राधार पर है। जिस पीडित श्रीर सहायता के पात्र व्यक्ति को कोई वस्त दी जाती है वह उसे लाभ पहुँचाने की हिए से दी जाती है। यदि यह इसे अपने कर्मी का फल समसे तो देनेवाले की कोई श्रेय नहीं क्योंकि यह तो उसके कमों के फल में ही था कि उसे मिले। फिर यह पुएव का कार्य भी नहीं हो सकता और न इसका पुनः कोई उत्तम फल ही मिलना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रशस्त कमें है और इसका उत्तम फल कर्ता को मिलता है। केवल भाग्य और कर्मफल के अतिरिक्त किसी को और कुछ नहीं मिलता इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर मलाई, बुराई, परोपकार श्रीर श्रनाचार श्रादि कमें फिर कमें नहीं रहजाते और इनकी स्थिति पूर्णतः समाप्त होजाती है। कल्पना कीजिये कि एक आदमी विना वछ के हैमन्त के कठोर जाड़े में ठिठरता हुआ कराह रहा है। उसे इस स्थिति में एक कम्यल एवं वख्न आदि का देना उत्तम दानकर्म माना जाता है। देश काल स्रीर पात्र को देखकर जी दान दिया जाता है यह सात्यिक है और वही उत्तम दान है। परन्त यदि जाड़े से ठिट्ठरे व्यक्ति के पूर्व कमें का यह फल समक्त लिया जावे तो फिर दानदाता के कर्म की स्थिति ही क्या रह जाती है। फिर तो सब ऊछ उसके कर्म का फल ही हो गया देने वाले को कोई श्रेय नहीं। यह सब कुछ उसका पर्व-कर्म ही उसे दिला रहा है दाता का इस कर्म के द्वारा भविष्य एवं अगले जन्म में उत्तम फल की इच्छा रखना व्यर्थ है। परन्त शास्त्र भी कहता है और युक्तिसंगत भी है कि इस कर्म का उस्म ही फल मिलेगा। पाप के विषय में भी यही आपत्ति है। एक व्यक्ति ने किसी के घर में चोरी को । चोरी में जो कुछ

मिला और उससे जो चोरित को दु:ख हुआ यह उसके अपने कर्म का फल है जो इस कप में इस साधन से उसे मिला। यदि यह यर-तुतः उसके कमें का फल है तो यह होना अनिवार्य था और चोरी करने वाले के चोरी कर्म को पाप नहीं समक्ता जाना चाहिये श्रीर न उसे इसके लिए दएड ही होना चाहिये। परन्तु कोई भी समसदार व्यक्ति इसे खीकार नहीं करेगा। यही बात हत्या के विषय में भी है। यदि कोई व्यक्ति किसीकी हत्या करता है तो उसकी मृत्यु को उस इत्या किये जानेवाले के पूर्वकर्म का फल माना जावे या इत्यारे का खतंत्र कर्म माना जावे। यदि हत्या किये हुये व्यक्ति के कर्म का वह फल है तो हत्यारे को घात करने का पाप नहीं होना चाहिये और न दण्ड ही मिलना चाहिये। यदि यह हत्यारे का खतंत्र कर्म है तो इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्यों हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। इसलिये कर्म की व्यवस्था को देखते हुये यही मानना चाहिये और है भी सिद्धान्तभूत वात कि मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है और इसरे के कर्ममात्र का भी उस पर प्रभाव पढ़ता है। प्रत्येक मानव को शरीर मिला है यह कमों के कल में मिला है। यदि यह इसे एक साल के अमरान वत पर रखदें तो पता चलेगा कि दो तीन मास में ही यह शरीर समाप्त हो जावेगा। वर्ष भर चलना तो दूर की बात है। अब विचारकीय वात यह है कि प्रधम तो कर्म का फल होने से इस पर दूसरे कमें का प्रभाव पट्ना नहीं चाहिये। यदि पट्ता है तो बार्मपान के अतिरिक्त और कुछ भी मभावित नहीं करता. यह कथन ही प्रटिपूर्ण है। यदि नहीं पहता तो विना खाये पिये भी शरीर को जीधित रहना चाहिये। फिर तो श्रात्मा हत्या श्रादि के द्वारा भी शरीर को नष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि यद कमें के फल रूप में मिला है। बैदिक कमीं की यदि लिया जाने को उनमें बहुत सी मार्थनायें ऐसी मिलती हैं जिनमें यह कहा

गया है कि विद्वानों के उत्तम कर्म हमें लाभकारी हों। इनके इन उत्तम कर्मी का फल तो हमें मिल नहीं सकता, फल तो उन्हों को मिलेगा फिर कौनसी बात है जो हमारे लिये फल्याण-कारी हो-यह हैं उनके कर्म जिस प्रकार श्रेष्टों के कर्म हमें नामकारी हो सकते हैं येसे ही बुरों के बुरे कर्म हमें हानि-प्रद भी हो सकते हैं। पूर्व प्रकरण में यह कहा गया है कि आय और मोगरूपी फल पर इस जन्म के कर्ममात्र का प्रमाय पड़ता है फल का नहीं। आयु इस कर्म से घट यह सकती है। एक धारणा इसी श्राधार पर यह भी घर कर चुकी है कि लोगों की आयु नियत है और असमय मृत्यु श्रधीत पहले श्रीर बाद में नहीं हो सकती। न श्रायु घट सकती है न यद सकती है। परन्त प्रत्यत्त इसके विरुद्ध है। ब्रह्मचर्य आदि का न पालन करने से आयु घटती है और उनका यदि पालन किया जाये तो बढ़ेगी भी । श्रायुवंद श्रकाल मृत्यु के प्रमाणों से भरा पहा है। यदि किसी की मृत्यु नियत समय पर हो होती है तो मारने पर उसे मरना नहीं चाहिये। परन्तु यह अनुमर्थों के विरुद्ध वात है। आयु के ऊपर इस जन्म के कर्मी का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। किन्हीं साधनों से श्राय वढ सफती है तो उनके श्रभाव में घट भी सकती है। शास्त्रों में न्यूनातिन्यून मानव श्रायु १०० वर्ष की और श्रधिक से श्रधिक २०० वर्षों की मानी गयी है-परन्तु श्राज १०० वर्ष तक तो शायद कोई ही जीता दिखलायी पहता है। यदि आय इस जन्म के फर्मों से न्यून नहीं हो सकती तो फिर यह न्यूनता श्राय की क्यों दिखलायी पड़ती है। फ़ुछ लोग यह उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार १ मन धान्य को चाहे श्रादमी १० दिन में खा लेवे चाहे १ मास में उसी की खावे। धान्य तो मन मर ही है। उसी प्रकार आयु भी है नियत चाहे थोड़े दिन में समात

करे चाहे ज्यादा-श्रायु तो उतनी ही होगी जितनी है। परन्तु यह उदाहरण उनके विचार का समर्थक नहीं है। यह आयु के न्यून होने और श्रकालमृत्यु के पत्त का ही साधक है। क्योंकि जब सब कुछ नियत है तो फिर कोई उसे १० दिन में और कोई १०० दिन में कैसे पूरा कर सकता है। दोनों में से किसी एक ही पैमाने पर समाप्त होना चाहिये। यदि भेट है श्रीर १० से १०० दिन तक कोई किसी वस्तु को लेजा सकता है तो उसे वह ४ दिन में भी तो समाप्त कर सकता है। यदि श्रायु श्रादि सय पूर्वकर्मानुसार ही निश्चित हैं श्रीर सुख दुःख में मी वर्तमान कर्म का कोई प्रभाव नहीं हो सकता-संय फुछ वहीं होता है जो पूर्व कर्म में निहित है तो फिर आयुर्वेदशास तो व्यर्थ पड़ जाता है। सभी रोग श्रीर सुख दु:ख फर्मानुसार ठहराने पर उसकी श्रायश्यकता ही नहीं रहजाती, वह सतराम निरर्थक ठहरता है। श्रायुर्वेद का कार्य है कि वह श्रोपधियों श्रादि के द्वारा श्रायु के मार्ग में श्राने वाली विपत्तियों का शमन करे। जब ऐसी सभी विपत्तियें पूर्वकर्मानुसार हैं और उनपर बाहरी कोई प्रमाव पढ़ ही नहीं सकता तो फिर सारा उपाय ही व्यर्थ है। एक व्यक्ति को हैज़ा हो जाता है। उसकी दवा की जाती है यह ठीक हो जाता है। यदि यह बीमारी उसे पूर्वकर्म के अनुसार थी तो दवा का प्रभाव नहीं पड़ना · चाहिये। यदि यह<sup>ं</sup> श्रागन्तुक है पूर्वकर्मानुसार नहीं तो फिर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्वकर्म से मिले पर श्रन्य किसी बस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता जब कि इसका प्रभाव बरावर देखा जाता है। हेज़े और महामारी में लाखों आदमी मर जाते हैं। क्या सब की श्रायु एक साथ ही समाप्त थी। यदि ये बीमारियां पूर्व कर्मी के अनुसार ही आती हैं तो फिर उनके रोकने का उपाय भी करना व्यर्थ है। परन्तु कोई भी

बुद्धिमान् ऐसा स्वीकार नहीं करता है। खनेकों वकरे, गायें श्रीर श्रन्य पशु रोज़ कसाइयों के छुरे से कट जाते हैं—क्या समी की आयु का यही परिणाम है। यदि ऐसा है तो फिर फसाई को अपराधी क्यों माना जावे। इसलिये सिद्धान्तभूत वात यही है कि मनुष्य को श्रपने पूर्व कर्मी का फल मिलता है श्रीर श्रपने श्रथवा श्रन्य के कर्म मात्र से भी खुख दुःख हो जाता है। ऐसा मानने पर भाग्य श्रीर पुरुपार्थ दोनों का सामंजस्य भी बना रहता है। फेबल भाग्य पर ही यदि संसार रहे तो विश्व में श्रकर्मण्यता का बातावरण उत्पद्म हो जावे। जब शरीर की रचना ही मानव की ऐसी है कि वह चलमात्र के लिए भी यिना कर्म किये रह नहीं सकता। प्रकृति के गुण सदा शरीर को कर्म में रखते हैं। यदि कोई थोड़े समय के लिये भी निष्किय चैठ जावे तो शरीर में एक प्रतिक्रिया प्रचलता के साध उठती है झाँर सारी निष्कियता पर पानी फेर देती है। मन तो चएमात्र भी विना कोई किया किये बैठ ही नहीं सकता है। यह जिथर चाहता है इन्द्रियों की गति को फेर देता है। जब शरीर की पेसी स्थिति है तो फिर विना पुरुपार्थ किये कोई रह कैसे सफता है। स्रतः जीवन में भाग्य के साथ पुरुपार्थ को भी स्थान है। भाग्य को पुरुपार्थ के मार्ग में खड़ा नहीं करना चाहिये।

# दशम सोपान

## पशु-जगत् श्रीर कर्म-व्यवस्था

योनियों का भेद करते हुए मानव को कर्म और भोग दोनों योनि का प्राणी माना जाता है। पशु को केवल भोग-योनि कहा जाता है। देवत्व को माप्त हुए योगिजन आदि की केवल कर्मयोनि माना गया है। मनुष्य फल भी भोगता है श्रीर कर्म भी करता है परन्तु पशु केवल मोग ही भोगता है उसे कर्स करने का अधिकार नहीं। कर्स करने का अधिकार शानवाले को ही होता है। जो कर्म श्रकर्म के भेद के जानने का अधिकारी नहीं उसे कर्म करने का अधिकार ही कैसे हो सकता है। भोगयोनि का प्राणी होने और धान का अभाव होने से पशु-जगत् में फर्मध्यवस्था नहीं मानी जाती है। एक व्यक्ति यदि सहोदरी यहन के प्रति कोई श्रनाचार की भावना करता है तो उसे कर्म-मीमांसा शास्त्र की दृष्टि से गृह्य कहा जाता है। परन्तु पशु जगत् में यह व्यवहार गहा नहीं क्योंकि उनके लिये कर्तव्याकर्तव्य का कोई भी विधान कहीं है। मिननी माता और स्त्री, पुत्री आदि का सम्बन्ध पशु में होते हुए भी कर्तव्य में उनका मनुष्य की भाँति वैसा स्थान नहीं है। यदि यह भेद कर्तव्य की दृष्टि से पशु जगत् में भी होते तो मनुष्य ंश्रीर पश्रत्य में कोई भेद नहीं होता । श्राहार, निद्वा, भय श्रीर मैथुन पग्न श्रोर मनुष्य दोनों में समान है परन्तु मानवयोनि में कर्त्तव्याकर्त्तव्य की विशेषता है। पशुत्रों में कुछ प्राकृतिक

अङ्चनों को छोड़कर इन्द्रिय संयमन एवं इन्द्रियों के व्यापार-संयमन की यात नहीं है। परन्तु मानव में इन्द्रिय श्रीर मन के व्यापार के संयमन में ही विशेषता है। पशु-जगत् में यद्यपि शान का सर्वथा अमाव नहीं परन्त जिसे द्यान फहा जाता है यह पशुओं में उस रूप में नहीं। मानय में स्वामाविक द्यान के साथ विश्लेपशात्मक द्यान भी है। परन्तु पशु में रद्यात्मकश्चान तो है विश्लेषणात्मक ज्ञान का अभाव है। वह अपनी रत्ता के लिये उपयोगी स्थाभाविक शान तो रसता है। पशु में रज्ञात्मकग्रान की विशेषता है जब

फी मनुष्य में वह निमित्त पर आधारित है। मैंस का बच्चा पैदा होते ही पानी में डालने पर तैरना प्रारम्भ कर देता है परन्तु मनुष्य के बच्चे में यह नहीं। बच्चे की बात तो दूर रही सयाने और बुख्छे तक भी तेरना नहीं जानते। यथा नाम का पत्ती एक की है की मार कर अपने घोंसले में रखकर अपने घोंसले को प्रकाशित कर लेता है परन्तु बहुत से बयों ने मिल-कर विजली का ईजाद नहीं किया जब कि मानव ने इसे इस रूप में यदा दिया है कि श्राज समस्त फार्य लगमग विद्युत् से होने लगे हैं। बहुत से पशु ऐसे हैं कि जिनको आने वाली बीमारी का परिकान हो जाता है परन्त मनुष्य को यह हान नहीं होता। गौरी गौरा नाम के पत्ती हैज़ा आने से पूर्व घर को छोड़ देते हैं परन्तु घर में रहने वालों की अन्तिम समय तक भी इसका परिधान नहीं होता। भूकम्प श्राने के पूर्व जानवरों को मालूम होजाता है मनुष्य को उसका परिज्ञान श्राने पर होता है। सुश्रुत में पश्रुओं श्रीर पिसयों के द्वारा विषयरीचा का विशाद वर्णन मिलता है । विष से मिला भोजन यदि यन्दर के सामने रस्न दिया जावे तो वह स्रधकर छोड़ देता है। कई पत्ती पेसे हैं कि देखते ही उसे पहचान

कर्य-मीमांमा 305 क्षेते हैं। हमें समय का परिहान घड़ी से होता है परन्तु य<u>ह</u>त से पद्मी प्रातः दोपहर श्रीर संध्या का संवेत खभावतः कर देते हैं। उल्ल जिसे कभी कभी दोप का पद्मी कहते हैं होने वाली मृत्यु का परिशान रखता है। यीमार आदमी हो तो लोग इसके योलने को अञ्चम मानते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। नेवले को सर्पदंश की जो खीपधि परिज्ञात है वह वहें बढ़े वैदा भी नहीं जानते । श्रथवंवेद में उत्तम वैदा वह कहा गया है जो नेवले द्वारा जानी गयी श्रीर वाराह द्वारा जानी गयी हुई भी श्रीपधियों को जानता हो।कभी कभी तो पशुजगत् श्रपनी रचा के विषय में मानव से भी श्रागे वढ़ जाता है। कहते हैं कि बिल्ली की यदि कब्ज़ी होजाती है तो वह घास के सुकुमार दृखों को खाकर उसे दूर कर लेती है। कहने का तारपर्य यह है कि पशु में अपनी रजा का धान तो है परन्तु मानव की भाति विश्लेपणात्मक एवं कार्य-कारण-जन्य शान नहीं है । इसलिए मानव और पशु-जगत् में झान का यह महान् भेव है । मानव को इसीलिए सृष्टिकुलचूड्रामणि कहा जाता है। जब उसमें हान है तो फर्तव्याफर्तव्य का विधान भी उसी के लिए होना चाहिए। पशु-जगत् में बड़ा छोटे को दवाता है। वड़ी मछलियाँ जलचरों में छोटी को खाजाती हैं परन्त उनके लिए कोई पाप नहीं लगता। मानव यदि ऐसा करता है तो वह पशकोटि में गिना जाता है। शास्त्रीय कर्मी का विधान

ता पढ़ एशुका है मानना जाता है। शाकाय काम का नयान इसीलिय मानव के लिये तो हैं एशु के लिये नहीं क्योंकि पशु में उसकी योग्यता नहीं। एक मुख्य रास्ते में जाते हुए यदि मुख्यों को श्रमका देता जाता है तो लोग उसे श्रशिष्ट कहते हैं। परम्तु यदि कोई सांव ऐसा करता जाता है तो उसे कोई भी श्रशिष्ट नहीं कहता। यदि कोई गाँचों को व्यंदेव कर दे तो उसे तोग श्रस्याचरी कहते हैं परम्तु पशु यदि गाँव का गाँव नष्ट कर दें तो उन्हें कोई श्रस्याचारी नहीं कहता। स्मृतियों में कर्तव्य का विश्रान है। शालक के उत्पन्न होने के पूर्व से श्रयांत् गमांश्रान से

लेकर मरण तक १६ संस्कार कहे हैं परन्तु पशु के लिए कोई भी नहीं । वहाँ न विवाह होते देखा गया और न असगोत्र एवं सगोत्र का ही कोई प्रश्न है। किसी को यह भी विचार की आवश्यकता नहीं कि कीन गम्या और कीन अगम्या है। यहाँ समी समान हैं। न है यहोपवीत और न वेदारम्स। बानप्रस्थ श्रोर संन्यास का तो कोई उनके लिए प्रश्त ही नहीं। यह क्यों? इसलिए कि उनमें कमें की योग्यता नहीं और वे भोग-योनि हैं। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य ही एक कर्म-योनि का प्राणी है। उसी को कर्म करने का अधिकार है। दूसरी पशु श्रादि की योतियाँ भोगयोनियाँ हैं। फिर यह निश्चित है कि मानव ही कर्मानुसार पशु श्रादि योनियों में जासकता है। दूसरों का तो कोई कर्म नहीं कि वे दूसरी योनियों में जावे। अर्थात् वाकी योनियाँ मतुष्यों में से ही जीवों के जाने से होती हैं। मनुष्य संख्या में इतने न्यून हैं किर इतने श्रधिक पशु पत्ती आदि कहां से हुए। एक चींटी की बिल को सोदिये सारे मनुष्य की आवादी के इतनी चीटियाँ उसी में होंगी। फिर यह व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। इसका समाधान यह है कि जीव अनन्त हैं और उनके कर्म और वासना का भी अनादि चक चलता आरहा है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं आती। पशु मर कर भी पुनः पशुयोनि में जासकता है क्योंकि वास्ता तो समात हुई नहीं । केवल महुव्य हो पशु-पोनि में श्रपने हुक्समें से जाता है-यह ही एकान्तिक नहीं। पशु भी, पत्ती भी, चोंटी श्रादि भी जय तक चासना की समाप्ति न होजावे पूर्वकर्म श्रीर वासना के श्रमुसार पश्च श्रीर पत्ती श्रादि में उत्पन्न होते रहते हैं। यह भी परन लोग उठाते हैं कि मानवयोनि श्रेष्ठ है और उत्तम कर्मों का फल है। एक मत्त्रय ने बरे कर्म किये कि मरने के बाद उसे पशु-योनि मिली।

पशु-योनि से भोग समाप्त होने पर पुनः वह मानव-योनि में आया। पशु-योनि में कर्म का अभाव है फिर उसे यह मानव-योनि किस कर्म से मात हुई ? इसका समाधान यह है कि कर्मयोनि से ही भोगयोनि त्राप्त होती है। भोगों के समाप्त होजाने पर पुन. पूर्व की स्थिति में पूर्व की घासना से श्रान होता है। उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। कल्पन कीजिए कि एक व्यक्ति ने चौरी की। उसके दएड में उसे: चर्प का कारावास हुआ। कारावास की श्रवधि समाप्त होने प चह समावतः, उसी स्थिति में श्रावेगा जहाँ से गया था। इर स्थिति में आने के लिए उसे नये कर्म की आवश्यकता नहीं येसे ही इस विषय में भी समभता चाहिए। पशुयोति के भीग क श्रवधि समात होजाने पर पुनः वह स्वभावतः जिस मानवयोां से गया था वहाँ ही बापस आवेगा । उसे इस के लिये नये क की आवश्यकता नहीं। मनुष्यादि ऊपर की योनियों की सल विशाल योनि कहा गया है। रजोविशाला पशु श्रादि योनि हैं। रुमि कीट और कई प्रकार के दूसरे जन्तु आदि तमोहि शाला योनि कहे गये हैं। सत्व, रजस् श्रीर तमस् गुण सः योनियों में होते हैं संसार का कोई भी प्राणी या पदार्थ इन गुर से रिक नहीं । परन्तु कहीं पर कोई गुण प्रधान है श्रीर कर पर कोई। गुण्येचिय्य से कर्मों में भी विचित्रता है। कि समय शरीर में सत्यगुण की प्रधानता होती है उस सम कान का उदय होता है। जिल समय रजोगुण प्रधान होता उस समय परुत्ति और लोभ मफट होते हैं। तमीगण व प्रधानता से प्रमाद ग्रीर मोह का उत्थान होता है। यह र शरीर में होने याली भिन्न भिन्न अवस्था है परन्त योनियों इनकी प्रधानता खिरक्य से भी रहती है। भोग योनि में र गर्गों का कार्यकलाए कर्म और विवेक के विषय में बहुत कि

हतर का है अतः कर्म का विचार उन्में उठता नहीं। कभी कभी मनुष्य के समान कर्म करते पश और पिनयों को भी देखा जाता है परन्तु उससे पशुयोनि में कर्म का श्रधि-कार नहीं सिद्ध होता। वन्दर भी अनुष्य के कर्म का कभी कभी अनुकरण करता.है परन्तु उन कर्मी का उसे कोई फल नहीं मिलता। वे कर्म केवल अनुकरणात्मक हैं। तोता भी ईश्वर नाम और मैना भी मंत्रों तक का उच्चारण सिखाने पर करती हुँ परन्तु उनके इन कर्मों का न कोई संस्कार बनता है और न त्ल ही होता है। इसका प्रधान कारण यह है कि ये कर्म च्छापूर्वक ग्रीर ज्ञानपूर्वक चेष्टा नहीं है, केवल ग्रनिच्छा-र्धिक अनुकरणात्मक चेंग्रा है । कर्म इच्छापूर्वक और अनिच्छा-र्विक भेद से दो प्रकार के हैं। कर्म की मीमांसा करते समय व्यल इच्छापूर्वक होनेवाली शरीर की चेप्राश्रों पर ही विचार क़ेरें। जाता है। अनिच्छापूर्वक चेष्टाओं पर नहीं। शरीर में वास प्रश्वास आदि शरीर के रक्षीपयोगी अनेकों कर्म होते हते हैं परन्तु उनका कोई फल नहीं है। इसी प्रकार तोते बीर मैने के द्वारा रहे गये वाक्यों का भी कर्म की दृष्टि से होई महत्व नहीं। इनसे इन पिल्लियों को न उत्तम गति ही पेलती है और न इससे उनपर कोई उत्तम संस्कार ही पडता े कि वह किसी उत्तम गति को प्राप्त करा सके। सभी उत्तम

होर प्रशस्त तथा न्याय्य कर्म धर्म की सीमा में जाते हैं।
ति, स्नमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निष्रह, धी, विद्या,
त्य, अकोध-ये दश धर्म के लक्ष्ण माने जाते हैं। धर्म की
दिभाषा करते हुए भी दो प्रकार से विचार मक्ट गये किये हैं।
हला धर्म का लक्ष्ण यह है कि जिसके करने में वेदादि सत्यतुलों को प्रेरण्ए पाई जावे यह धर्म है। एग्रुओं की रक्षा करो,
स्मा मत करो, सर्वदा सत्य योलो, भूछन योलो, महाचर्य का

कर्म भीमांसा 250

पालन करो और सदा सबका भला करो, यज्ञ, दान आदि का

संपादन करो-इत्यादि कर्मी के करने की प्रेरका पाई जाती है। अत: ये धर्म हैं। इस प्रकार के अन्य जितने उत्तम कर्म हैं, वे

भी धर्म कहे जाते हैं। दूसरा धर्म का लच्छ यह है कि जिससे अध्यदय, और मोज्ञ की सिद्धि हो वह धर्म है। अर्थात् इस् लोक और परलोक तथा मुक्ति को सिद्ध करानेवाला धर्म है इसमें उत्तम कर्म और ज्ञान आदि सभी धर्म हैं--पेसा भाव

निकलता है। पशुजगत् में ये दोनों ही लाग् नहीं हैं। किसी कर्म के करने की प्रेरणा और किसी को न करने की प्रेरण

उसको हुआ करती है जो इसके जानने की योग्यता रखता है। पेसी योग्यता की योनि मानवयोनि है पशु आदि प्राणी नहीं। श्रतः मानव को तो इस धर्मतत्व का श्रधिकार है पशु को नहीं। अभ्यदय और निःश्रेयस का प्रश्न भी उसके अधिकारी

योग्यतावाले के लिये ही है। पश्चमत में यह योग्यता नहीं श्रतः यह इससे भी रहित है। श्रातम स्त्रीर प्रमातम तत्व की

समक्षेत्र का भी यह पशु जगत् श्रंधिकारी नहीं। निष्कर्ष यह है कि कमों के फरने का अधिकार देव और मानव को ही है। वेवन भोग योनि प्रश्र जगत को नहीं।

# एकादश सोपान

### कर्मयोग और भक्ति

कमें का साद्वीपाद्व वर्णन पिछले प्रकरणों में किया गया। प्रव थोड़ा सा विवेचन कर्मयोग और भक्ति के खरूप के विषय किया जाता है। योग शन्द बहुत ही भ्रामक होगया है श्रोर हमें के बाद समस्त होने पर तो उसका अर्थ ही अस्पए सा लोगो हो मालम होने लगता है। यस्तुतः थोग कर्म करने में कौशल वं कर्म करने की विचित्र प्रणाली का नाम है और कोई प्रन्य वस्तु कर्मयोग नहीं । योग शब्द का अर्थ युक्ति और किया था समाधि होता है। इसी समाधि श्रर्थ में पातंत्रल योग में भी ववहत है। परन्तु उसमें भी विविध अहीं द्वारा कर्म के विशेष ीशल का ही वर्णन दिखलायी पडता है। योग दर्शन में ओ वत्त के परिकर्म कहे गये हैं वे भी तो कर्म करने के विचित्र कार ही हैं। त्रहिंसा आदि यमों और शीच आदि नियमों में ी यही भाव दिखलायी पडता है। चित्त 'की बृत्तियों का त्ररोध होकर जिससे समाधि सिद्धि हो श्रीर केवरय मान हो सी कर्म के करने के विशेष प्रकार को ही पतंजलि ने भी दि बस्ततः देखा आये तो योग माना है। समाधि की योग्यता गने और प्रातिभ झान की प्राप्ति पर्यन्त कर्मी की वैचिती इंखलाई गई। मनु ऋदि ने भी कर्मयोग को बैदिक पुकारा है। ारीर में कर्म तो बरावर होते ही रहते हैं। उनसे रिक्त तो

कोई वैठ सकता ही नहीं, न उनका सर्वधा संन्यास ही किया जासकता है। हाँ. यह किया जासकता है कि कर्मी को किस कशनता से किया जावे कि वे पेहिक, श्रामुच्मिक, निःश्रेयस को सिद्ध कर सरें। कर्मको ज्ञानपूर्वक करने मंही कल्याण है। श्रद्धात के साथ किये गये कर्मों में श्रनर्थ के श्रविरिक्त श्रीर कुछ नहीं। कर्म करने की यह विचित्र शैली न तो कर्मी का सर्वथा परित्याग है और न अध्याधन्ध तरीके पर कर्मों के फलों में लिस रहकर कमें का खुजन करते रहना ही है। विना कर्म के तो कोई बैठ सकता ही नहीं। फिर यही कर्म करने की विचित्रता हो सकती है कि कर्म के फल में लिप्सान रस्रते हुए कर्तब्य भावना से उन्हें करते रहना चाहिये। कर्मे संन्यास न करके अथवा अज्ञात पूर्वक कर्म को न करके, बान पूर्वक कर्म को करते हुए केवल फलेच्या का त्याग करना ही वास्तव में कमें की यह कुशलता है जिसको योग कहा जाता है। कर्मयोग का तात्पर्य यही है और इसीसे अनितम निः श्रेयस-तत्व, जो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है, सिद्ध होता है। इस प्रक्रिया को निभाने में मन को इस योग्य बनाना पड़ता है और उसमें समत्व तथा आत्मभावना को भरना पड़ता है। वैराग्य-भावता श्रीर सुय-दृश्य तथा मानापमान में मन की समत्व स्थिति लाये विना कर्मयोग के पथ पर सफलता से चलना कठिन है। संसार क्या है ? में क्या हूं ? परमातमतत्व क्या है, इत्यादि यातों को समभ कर ही इसका पालन किया जासकता है। संसार प्रकृति से उत्पन्न एक वृद्ध है। इस पर यह श्रात्मा श्रीर परमातमा रूपी पखेरू वैंडे हैं। संसार की जड़ें ऊपर नीचे की फैली हुई दढ़ हैं। यह चुच सत्य, रजस् और तमस गुणों से यरावर वढ़ रहा है। संसार के भोग रूपी विषय ही इस वृत्त की कोपलें हैं। मन्ष्य से लेकर विविध योतियाँ इसकी विभिन्न

जड़े हैं। परन्तु इन सब में कर्मका दी पानी यह रहा है जो इस बुक्त को हरा भरा किये है। यदि कोई संसार से पार होना चाहता है श्रीर निःश्रेयस को पाना चाहता है तो उसे श्रपने लिये इस वृत्त को काटना पहेगा। इस वृत्त के काटने का साधन कर्म में आसक्ति का न रचना है। यह कर्म में अना-सक्ति ही इस बुद्ध को इस प्रकार के कम करने वाले के लिये जुना देगी। कर्मयोग की यही महती विशेषता है। स्तृति, पार्यना छोर उपासना कर्म में तीन क्रम ऋति प्रसिद्ध हैं। ये मिक के भी खड़ हैं। इनको इस कर्म में अनासकि रयने की ही भावना के साथ करना श्रेयस्कर होता है। स्तृति के श्रर्थ प्रशंसा, प्रशस्ति एवं ग्रह्मकथन है। ग्रह्मों का गान ही वास्त-विक स्तुति है । परमेश्वर की स्तुति करने का तात्पर्व परमेश्वर के गुलों का बर्लन है। यह प्रार्थना के पूर्व की श्रयम्या है। विना इसके प्रार्थना सफल नहीं होती। उसके ब्रानन्तर प्रार्थना का क्रम त्राता है। गुलों को जान कर उसके अनुरूप बनने की वार्थना करना श्रथवा उन गुर्हों को परमेश्वर से मॉगना। वार्थना की सिद्धि होने से श्रहद्वार का नास होता है। श्रभि-मान के नष्ट होजाने से फिर उपासना के क्रम में उपासक की म्थिति होती है। उप का अर्थ समीप और आसना का अर्थ वेडना है। जिसमें उपासक उपास्य के समीप वैड जाता है वही उपासना है। इसकी सफलता उपास्य के गुलों को धारण कर लेने में है। लोहा जिस प्रकार श्रीय के गुणों को धारण कर लाल होजाता है चैसे ही उपासक को उपास्य के गुणों की धारण कर तद्भिन्न होते हुए भी तत्सम हो जाना चाहिये। इसी में उपासना की सार्थकता है। वेदों ग्रीर उपनिपदों ग्रादि में इस उपासना का वड़ा माहात्म्य गाया गया है। परन्तु इसका क्रम न्तित, प्रार्थनी श्रीर उपासना के सिलसिले से ही है। एक के बाद

हुसरे की सिद्धि होती है। समाधि उच्च कोटि की उपासना हैं। इसमें उपासक उपास्य के समान भासित होने लगता है श्रीर होनों का भेद न साही प्रतीत होने लगता है। इसकी मिडि होजाने पर निःश्रेयस श्रथवा मोच के सारे प्रतिवन्धी का नाश होजाता है और ग्रात्मा श्रपने शुद्धस्वरूप में श्राजाती है । यह मानव की उन्नति की एक श्रन्यन्त श्रसाधारण श्रवस्था है। इस प्रकार कर्मयोग इसका साधन है। कर्मयोग ही एक प्रकार से भक्ति भी कहा जाता है। भक्ति में भी भक्त कर्मों वे फलों को भगवान में अर्पण कर देना है। यह भक्ति क्या है इसका अर्थ दर्शन फारों ने किया है कि परम गुरु परमेश्यर में सभी कमी के फलों का श्रर्पण श्रथवा कमेफल संन्यास । कमें फल में ममता त रगकर परमेश्वर की श्रर्वा, चिन्तन श्रीर भजन बास्तव में मिक्त है। यदि इसका उहापोह किया जावे ते भक्ति और कर्मयोग में श्रत्यन्त समता दिखलायी पढ़ेगी। भक्ति का अर्थ भाग एवं विभक्ति है। जिसकी हम प्रथमकरण कह सकते हैं। संसार एवं प्रकृति से ऋषते को विभक्त करना अपने सक्तप को निधेर कर परमेश्वर के सक्तप से भी अपने को प्रधक श्रस्तित्व वाला भासित करना यह भक्ति का वास्त विक रूप है। मक्त को यह समम्मना चाहिये कि में कीन हैं संसार क्या है ? उससे हमारा क्या सम्बन्ध है श्रीर हमारे कल्याण का परमतत्व क्या है जिससे प्रिलने पर शान्ति लाम हो सकता है। प्रकृति के साथ जीव का खरूप संकीरां है। वह प्रकृति के शीरों से ही सबको तथा अपने को देखता है · इस शीशे को इटाकर मरुति से श्रपना पृथक्करण ही भिन का त्रर्थ है। इस विमक्ति एवं पृथक्करण में भी एक का है। पहले दृश्य संसार को समसना और उसके विश्लेषण से उसके कारणभूत भूलताच प्रकृति का शान प्राप्त करना । तदनन्तर उससे अपने सम्बन्धों का विश्लेपण कर अपने को उससे पृथक् करना। इसके अनन्तर परम आत्मनत्व को समकता श्रीर उसी में, उसी के लिय, उसी के उद्देश्य से उसके प्राप्ति के योग्य कर्मी को करना -भिक्त का परमतत्व है। इसी दृष्टि को हेपान में रखते तुप बेद में प्रकृति, जीव खीर प्रमेश्वर के लिये उता उत्तर और उत्तम विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं। उत् से उत्तर सूदम है इसलिए तरप प्रत्यय श्रीर उससे एवं सबरो उत्तम सूच्म है-इसलिए तमप् प्रत्यय किया गया है। प्रकृति 'उत्' है। इसके झान के अनन्तर ही जीय का बान होता है। इसलिए जीव को उत्तर कहा है। ज्ञा भक्त उत् को समभ कर उत्तर को अर्थात अपने को जान लेता है तब वह उत्तम के मुम्ह्य को जानने में समर्थ होता है। अपने खहूप को जब तक र्रेक प्रकृति की संकीर्णना से नियार नहीं लेता त्रय तक यह उत्तम-तत्व परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। ये तीनो ही ज्योतियां हैं । प्रकृति की श्रोद्धा जीवारमा की ज्योति उत्तर है ज्योर सबकी अपेद्धा परमात्मा की ज्योति उत्तम है। इन तीनों के खरूपों को समभना बास्तविक भक्ति है। बिना ऐसा किय मक्ति की सार्थकता नदीं। यहत से ऊपरी प्राडम्बर तो करना परन्त ज्ञान्तरिक तत्व को न समस्तना भक्ति के खरूप को शियाड़ देता है। कई लोगों का यह विचार है कि भक्ति में तर्क को स्थान नहीं केवल श्रद्धा ही उसमें स्रोत मोत रहती है। शान की कोई उसमें आवश्यकता नहीं। परन्तु यह कथन एवं विचार युक्तियुक्त नहीं। ज्ञान के विना केवल अन्ध विश्वास पर कोई मक्ति चल नहीं सकती। मान का होना तो सभी मेमों में श्रावश्यक हैं। भक्ति में ज्ञान को तिलांजलि फैसे दी असकती है। थुद्धा को ही लीजिए इसमें भी तो अन्धविश्वास को स्थान नहीं है। 'श्रद्धा' पद में श्रद और धादो का सेंपोग २१६ है। श्रत्कात्रर्थसत्य है और धाका ऋर्थधारए। ऋधात जिससे सत्य का धारण हो यह थदा है। जब थदातत्व में ही सत्य का समिवेश है तो फिर उससे होने वाली भक्ति में झन एवं उसका अभाव कैसे हो सकता है। सत्य की खोज औ उसका धारण ही तो परम ज्ञान है। उसी में सभी ज्ञानों के श्रन्तर्भाव है। जर भक्ति में सत्य का धारण वना है तो फिर शान के अभाव पर्व कोरे अन्ध विश्वास को स्थान कैसे मित सकता है। वेद से लेकर उपनिपदीं तक में सत्य का व्यर्थ भी विचित्र किया है। वस्तृत. भरमेश्वर ही सत्य है। सत्य पर तीन पदांशों का बना है। 'सत्' 'ति' छोर 'यम'-वे तीन पदांश हैं। सत् का अर्थ अमृत है जो सदा तीनों कालों में रहने वाल है। 'ति' का अर्थ मत्ये हैं जो विनश्वर है और सर्वदा वदल्ट्र रहता है। 'यम' का अर्थ है नियम में रणना। जो 'सत्' और

'ति' को नियम में रखता है यह 'यम' है। इस प्रकार सत्य का अर्थ है मर्त्य और अमर्त्य को नियम में रहाने वाला। मर्त्य यह प्राकृतिक जगत् है जो चुण भगूर है और सर्वदा यदलता रहता है। जगत् तो उसका नाम ही है। श्रमत्यं श्रधांत् श्रमर यह जीव है जो प्रकृति के सम्बन्ध से फलों को संसार में भोगता है परन्तु जन्म, मरण धारण करते हुए भी श्रपने खरूप से श्रम्य है। श्रीर नित्य होने से सर्वदा रहने वाला है। परमेण्वर 📆 जगत श्रीर जीप की नियम में रखता है-इसलिए उसका नाम

सत्य है। इस सत्य को धारण करना ही वास्तविक श्रद्धा है जो कि भक्ति में परम आवश्यक वस्तु है। सत्य का धारण हद्य में होता है जब कि इसका निर्णय मस्तिक्क में होता है। श्रद्धा भी हदय का ही धर्म है। इसका भी एक रहस्य है। हर्य पद की व्याख्या हमारे अध्यातम अन्थों में की गयी है। हिंद अयम, अर्थात् हृदय-में यह परमेश्यरक्षपी सत्य है। हृद्य देश में ही उसका दर्शन और धारण होता है। अदा के हृदय में होने से अत् जो सत्य है यह भी हृदय में ही माना गया है। अदा हृदय में रहती है और यही सत्य को धारण करती है। अदा हृदय में रहती है और यही सत्य को धारण करती है। सत्य मार्थ और अमर्थ दोनों को नियम में रपने वाला तत्व है। यह अदा ही चूंकि मिक में प्रधान है अतः भक्ति का अर्थ भी जगत्, जीव और परमिश्वर के सदस की विभक्त करके उसे मात करना है। परिणाम यह निकला कि भक्ति केवल अन्ध-विश्वास का नाम नहीं अपितु सत्य के विश्लेषण पूर्वक कर्मों को करना है। वह भी सभी कर्मों और उनके फलों को परमाश्वर पर्वेत करते हुए। अर्थमें वश्नीय और अंकि का विवेचन पर्वोक्त प्रकार से परस्पर

समन्त्रय गाता है। जो कर्म करने की विचित्र प्रणाली है वही भक्ति का गद्दन तत्व है। कर्मयोग में कलेच्छा का त्याग श्रीर श्रसंग का ग्रहण है। भक्ति में भी कर्म श्रीर फलों को ईश्वरा-र्पण कर देने से वही भावना व्यक्त होती है। असंग उसमें भी ठीक उसी प्रकार है जैसा कर्मयोग में। किन कर्मी को करना चाहिए और किन्हें नहीं-इस प्रश्न के उठने पर इसमें भी जगत. जीव, उसके सम्बन्ध और परमात्मतत्व का विचार करना पहता है। क्योंकि इन ये सम्बन्धों को विना जाने हुये कर्तव्य श्रीर श्रकर्तत्र्य का निर्णय करना कठिन है। भक्ति में भी विना जगत, जीव श्रीर परमेश्वर के सक्कप का विश्लेषण किये हुए कार्य नहीं चलता। शान कर्मयोग में भी आवश्यक है और भक्ति में भी। कर्मयोग का भी श्रन्तिम फल केंबल्य है श्रीर भक्ति का भी। कर्मयोग से भी उपासना का मार्ग सरलता से गृहीत होता है और भक्ति का तो फल ही समाधि है जो पर-मोपासना है। किन्हों कोरे शानमार्ग के आत्रही व्यक्तियों ने इन मार्गी का गएडन किया है परन्तु वह सारभूत नहीं।

### द्वादश सोपान

#### कर्म ऋौर मानव के ऋन्तिम

#### उद्देश्य की पूर्ति

मानव जीवन का वसुन्धरा पर श्रवतरण किसी महान् उद्देश्य के लिये हैं। यह एक पूर्णता का पदापाती है उस, पूर्णता फी प्राप्त फरने के लिए ही सार कमी का खजन फरता है। पूर्व फहे गये जितने कर्म-कलाप हैं, सभी उस उद्देश्य की पूर्ति ये लिये फिये जाते हैं। यह शाखों के मन्थन श्रीर तिब्रहित समस्त कर्मों के करने में इसीलिए प्रवृत्त होता है कि उस श्रपनी पूर्णता की शयस्था को मात करने का यह इच्छुक है। लंसार में उसे सुग्र भी है, श्रीर सारी सुग्र की सामग्री भी नात है परन्तु इस के होते हुए भी वह इसमें पूर्णशान्ति नहीं देखता । यह पूर्णशान्ति को गोजता है । संसार में जहाँ सम्पत्ति का सुग है यहाँ विपत्ति भी है। जो उस सुख को रहने नहीं रंगी। अदाँ यौवन है यहाँ जरा श्रवस्था भी है, जो शरीर को सदा तरण नहीं रहने देवी । जीवन के साथ मृत्यु का भी महान् मय सदा सताये रहता है। सुख है परन्तु सुर्रों को भोगने से हित नहीं-इसलिए यह परमहित, परमशान्ति श्रीर परम-निर्याण को द्रवता है, जिसमें है स्थायित्व ग्रीर स्थेर्य। संसार के त्रमों से तृप्ण की निवृत्ति होती नहीं, यह सदा यहती ही

२१= कर्म-मीमांसा इनकी महत्ता सर्वसिद्ध श्रीर उपयोगी है। ये मार्ग भी वहीं पर

पहुँचाते हैं जहाँ पर झान मार्ग वाले पहुँचने का दावा करते हैं।

इनमें न ब्रान का श्रभाव है श्रीर न शानमार्ग में विना कमें श्रीर भक्ति-भावना के कोई कार्य चल सकता है – समन्वय में ही परम कल्याख है ।

## द्वादश सोपान

# कर्म ऋरि मानव के अन्तिम

उद्देश्य की पूर्ति मानव डीवन का वसुन्धरा पर अवतरण किसी महान्ट्र हुदेश्य के लिये हैं। वह एक पूर्णता का पन्नपती है उस, पूर्णता कुँ मात करने के लिए ही सांदे कमीं का स्कृत करता है।

की प्राप्त करने के लिए ही सारे कभी का खुक्क करता है।

र्रेष फहे गये जितने कभी कलाए हैं, सभी उस उद्देश्य की पूर्णि

स लिये किये जाते हैं। यह शाखों के मन्यन और तिर्द्वित

उमम्त कभी के करने में इसीलिए पहुत्त होता है कि उस

प्रपत्ती पूर्णाता की श्रवस्था को प्राप्त करने का यह इच्छुक है।

तैसार में उसे सुख भी है, और सारी सुख की सामगी भी

प्राप्त है प्रस्तु इस के होते हुए भी वह इसमें पूर्णशानित नहीं

स्वता। यह पूर्णशानित को खोजता है। संसार में जहाँ सम्पत्ति

का सुख है वहाँ विपत्ति भी है, जी उस सुख को रहने नहीं

ति। जहाँ यौवन है वहाँ अरा श्रवस्था भी है, जो शरीर को

उदा तरख नहीं रहने देती। जीवन के साथ मृत्यु का भी महान्

नय, सदा सताथे रहता है। सुख है परन्तु सुर्गो को भोगने से

शित नहीं—इसलिए वह परमहाहि, परमशानित और रप्तर,

नवीं को हुद्ता है, जिसमें है स्थायित्व और स्थैय। संसार के

उन्नों से सुच्ला की निवृत्ति होती नहीं, वह सवा बहुता ही ही

जाती है। बढ़ती भी यहाँ तक है कि खयं एक महान् दुःस का विषय वन जाती है। उसके विनाश से प्राप्त होने वाला सुख महान और महत्तम है। उसके लिए समसदार मानव सर्वदा प्रयत्नशील है। उसे ही दार्शनिक परिभाषा में मुक्ति सुख मोज्ञानन्द, परमानन्द कहा जाता है। इसी के लिये विविध उपयोगी कर्म, धर्म, वैराग्य आदि किये जाते हैं। कुछ लोग जो शास्त्रीय वातों में विश्वास नहीं करते और जिन्हें श्रातमा के श्रस्तित्व तथा परलोफ की गतियों में विष्यास नहीं है-वे कहते हैं कि मोच ब्रादि के विषय में कुछ कहना व्यर्थ है। ऐसी पूर्णवस्था कोई है-इसका प्रमाण नहीं मिलता। परन्तु प्रमाण वस्तुतः प्रत्यच्च ही है। उसका श्रपलाप भी नहीं किया जासकता। यदि मोजानन्द है ही नहीं कोई वस्त तो लोगों की उसके लिए प्रवृत्ति ही क्यों ? यह खाभाविक प्रवृत्ति उसी होने का एक परम प्रमाण है। वर्षाकाल में वृष्टि पड़ते ही अनेका घास और बच्चों के अकुर निकल पडते हैं। ब्रंकुरी का इस प्रकार तिकलना इस यात का प्रमाण है कि पृथ्वी में उनके बीज पहले से ही उपस्थित थे। बिना बीज के खंकर ती पैदा हो नहीं सकते। इसी प्रकार मोच्चिषय की प्रवृत्ति जो लोगों में खयं पल्लियत होरही है, इस यात का अनुमान कराती है कि मोद्म कोई वस्तु है जिसके लिये मानव यत्नशील है। मृत्यु का भय, जो इस जन्म में पुरुष की मिला नहीं जिस प्रकार उसके पूर्वजन्म और मृत्यु का श्रनुमान कराता है उसी प्रकार यह ज्ञात्मभावना ज्ञीर कैवल्वेच्छा भी पूर्ववर्त्ता छन्भत मोज्ञानन्द की अनुमापिका है। मैं क्या था १ क्या हैं, कैसा था ! श्रीर कैसा हूँ ? क्यों था श्रीर क्यों हूं ? यह संसार श्रीर जन्म क्या है ? और क्यों है ? आगे में क्या होऊँगा ? और किस प्रकार एवं क्यों चैसा होऊँगा-यह भावना मानव में स्वभावतः

२२१

उठती है। यह ही उसके उस उद्देश्य को भी जनाती है जो मोज्ञानन्य के नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार मोज्ञानन्द की भी कोई स्थिति है-इसके सिद्ध होजाने पर उसकी प्राप्ति के लिये यत्न मानव को करना चाहिए, ठीक ही है। संसार में सख के मध्य में श्राने वाली दु:खों की चपेटें उसे स्मरण दिलाती रहती हैं कि यह परम सुख के लिये प्रयत्न करे। हमारे शरीर में जागृत, स्तप्त श्रीर सुप्रित अर्थात् गाडनिद्वा की श्रवस्थायें हैं। जागरण में शरीर को सुरा, दुःरा, धान आदि सभी पात होता है। खन्न में केवल स्वन्न दिखलायी पहता है। उस समय बाहरी शरीर का न तो कार्य ही होता है और न वाह्य ज्ञान ही रहता है। केवल मन कार्य करता है और अनुसत संस्कारों के श्रनुसार विविध स्वप्नों का सर्ग करता है। स्मृति दो प्रकार की 'होती। एक में अनुभूत विषय जिसकी स्मृति हो रही है उपस्थित रहता है और इसरे में नहीं। खप्र में यह इसरे प्रकार की ही स्मृति होती है। सुपुप्ति में न जागरण रहता है, न स्वप्त रहता है। श्रातमा स्वयं कार्य करती है। गाढ निटा से उडने पर यह भान होता है कि वड़े सुख से सोथा । यद्यपि जागृत में सभी कुछ प्राप्त है, स्वप्न में उसका संस्कार भी है परन्त कोई भी व्यक्ति सदा जागरण में रहने का अयत्न नहीं करता स्त्रीर न वह सम ही देखना चाहता है। सुपुति में थोड़ा ही सुल प्राप्त होता है परन्त चाहते सभी हैं। इसी प्रकार संसार के सरों के रहते हुये भी मानव परम और श्रात्यन्तिक सुख की इच्छा फरता है। यह सुख तब मात होता है कि मानव श्रापना श्रीर संसार तथा परमेरवर का ज्ञान मात कर लेवे। संसार में मकृति का नाटक बहुत रम्य है। जीव उसमें फॅसा हुआ उसी के अनुरूप अपने को देखता है। इसमें उसे भिन्न सुख दु:ख पर्याय से प्रात होते रहते हैं। प्रश्नित के इस बन्धन में फॉसने का

कारण जीव का श्रपने खहुए का न पहुचानना और प्रकृति से संकीएं ही अपने सक्रप को देखना है। यह सब्यं नित्य है परन्त शरीर के संयोग से मानता है कि वह मोटा होता है दुःसी होता है श्रीर मरता है। यह उसके सरूप के विपरीः प्रकृति से आयी हुई वात है। प्रकृति के विकारों के धर्म के यह श्रह्मान से अपने में श्रारोपित करता है। इस श्रारोप क कारण अविद्या है। यह अविद्या ही सभी दःसों की जह है जन्म, मरण प्रादि के चक भी इसीसे चलते रहते हैं। यह श्रविद्या पाँच पर्वो बाली है। वे हैं-श्रविद्या, श्रस्मिता, राम द्वेप श्रीर श्रमिनिवेश। वस्तु को खरूप से विपरीत समक्रना श्रविद्या है। बुद्धि श्रीर श्रात्मा के धर्मों को एक मानना श्रिसिता है। मुख द्वारा बुद्धि के धर्म हैं परस्त जीव श्रविद्या से उन्हें अपना मानता है। सुख के साधनों में भीति का नाम राग और दु:रा के साधनों में अभीति का नाम है प है। मृत्यु से होने वाले भय का नाम श्रमिनिवेश है। यह विद्वार से लेकर मर्च तक में एक समान ही विद्यमान है। परन्तु इन सबकी जड़ अविद्या ही है। यह मूल होने से सब का दीन है। अविच शब्द का अर्थ लोग कभी कभी "न विचा अविचा" इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार शानामाय ले लेते हैं और यह प्रध्न उडा देते हैं कि जो स्वयं अभाव रूप वस्तु है वह भावरूप पन्थ का कारण कैसे हो सकती है ? परन्तु यह केवल अविद्या के अर्थ को डीक न लगाने पर अयलस्थित है। अविद्या का अर्थ बस्ततः धानाभाव नहीं विलेक ज्ञान के विपरीत मिथ्या अधवा जल्हा द्वान हैं। यह अभाव रूप नहीं अपित भावरूप ही है। भाव-क्रण होने से वह वन्धन का कारण वन सकती है। मानव की समस्त दु:ख वन्ध्रन से है और वन्ध्रन अविद्या का परिणाम है। सभी दःखभी इसी बन्धन से हैं बन्धन के छट आने पर यिकत्प उडावे जाते हैं। मध्यम विकत्प यह है वन्ध्रम जीव की स्वमाव से हैं। परन्तु इसका खएडन इस मकार से हो जाता है कि स्वमाव का कभी नाश तो होता नहीं। यदि वन्ध्यन स्वाभा-विक है तो फिर यह सहा बना रहेगा, नाश के लिये प्रयस्त

व्यर्थ है। फिर तो मोच भी कभी नहीं हो सकेगा दसिलये यही मानना ठीक है कि यन्धन स्वाभाविक नहीं। यह यन्धन वेश और काल के योग से हो सकता है यदि यह मान लिया जावे तब भी प्रशस्त नहीं क्योंकि देश और काल भी तो सर्वव सर्वदा वर्तमान हैं-फिर ऐसे बन्धन को हदाया कैसे जा सकेगा। वन्धन को यदि जीव का श्रपना धर्म मान लिया जावे तव भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर फिर मोल का प्रका ही नहीं उठता। देह के धर्म से यह यन्ध है-ऐसा भी नहीं कहा जा सकता पर्योकि देह की प्राप्ति ही वन्ध के कारण है। केवल प्रकृति के सम्बन्ध से भी बन्धन को नहीं माना जा सकता-क्योंकि प्रकृति का सम्यन्त्र तो मक्तावस्था में भी रहेगा। यदि प्रकृति चन्धन का कारण केवल मानी जावे तो फिर भी वन्धन सदा रहेगा श्रीर मुक्तों को भी यन्धन में ही मानता पहेगा। श्रतः केवल प्रकृति चन्धन का हेत् नहीं वरिक अविद्या जनित प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुप को बन्धन है। प्रकृति का सम्बन्ध जब पुरुप को खड़ान निमित्त से होता है तभी वन्धन उसकी होता है। ज्ञानजन्य मरुति का सम्यन्ध बन्धन का कारण नहीं । निष्कर्ष यह है कि वन्धन का कारण श्रविद्या एवं मिथ्या-ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति भी ज्ञान से होती है अतः हान ही मोत्त का परम कारण है। वन्ध मिथ्याशान से होता है और मोच झान से होता है-यह ही प्रधान सूत्र हैं। इस झान की प्राप्ति भी कोई साधारण कार्य नहीं। ज्ञान भी कर्म-

पूर्वक ही प्राप्त होता है। यदि कमीं को न किया आये तो हान को भी कोई विना इनके नहीं प्राप्त कर सकता है। कमें से चित्त की चुत्तियां गुद्ध होती हैं और उससे पुन. यथार्थ हान का मार्ग युक्त आता है। मोद्दा के दाता हान के साधन अभ्यास और चैराय्य हैं। इससे ही यह हान प्राप्त होता जो अन्त में

फर्म-भीमांसा

વવક

यही दार्शनिकों का विचार है। केवल द्वात से ही मोल होता है-यह पल ठीक होते हुए भी, श्रद्धान के नाश का कारण द्वान होते हुए भी-फर्म साधन होने से उसका परित्याग नहीं किया आसकता। उदाहरण के रूप में एक नीका को लिया आसकता है। कोई व्यक्ति यदि नहीं के एक एल से दूसरे एल पर जाना चाहता है तो उसे नीका का श्राध्य लेना होगा। नीका उसे पार ले जावीगी परन्तु कुल पर श्राहर होने में नीका को पानी में छोड़ना पड़ेगा। विना उसे छोड़े यह कुल पर पग /

मोत्त देता है। कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मोद्य होता है-

करा देता है। पुनः धान ये उदयानन्तर इसे छोड़ देना पड़ता है। धान मोछ का कारण यन जाता है। यह परम्परा है जिसके अनुसार कर्म और मोछ के सम्बन्धों पर विचार करना पड़ता है। जो धान हमें मात है वह अरुप है। केवल वहीं मोल को दे देगा-पर्याप्त नहीं। यह यहत से लोग जानते हैं कि आतम को सुल, दुःज नहीं होता। यह मन और श्रपीर का धर्म है, आता निर्देश्व और अमर है। परम्बु इतना जानने पर भी दुःखी होते हैं जब किसी अकार का सुध्य हुत से जासी उपस्थित हो

नहीं रहा सकता। यही हाल कमें का है। कमें झान का उदय

हात है। जानकारी तो है परन्तु प्रयोग में नहीं। केवल किसी बस्तु का जानना पर्याप्त नहीं जब तक वह व्यवहार में न हो। व्यावहारिकता के लिए उत्तम कमी का चयन करना पढ़ेगा। जो मन की गृचि को खिए. उसम कमी का चयन करना पढ़ेगा। कर्म क्रॉर मानव के ऋतिम उद्देश्य की पूर्ति २२४ को प्रयोगातमक रूप मिल सके। इमॅ जो झान है वह भोग से

मिश्रित है-विद्युद्ध नहीं। मोग से पृथक् फटके उसे विद्युद्ध वनाना एड़ेगा तव बह उपयोगी हो सकेगा मोझ प्रांति में। प्रत्येक मनुष्य के हान में भोग हूथ में मम्बन की मोति कोत प्रोत है। मिर्च को लोग कड़वी और मिश्री को मीठो कहते हैं। इस कड़वाहट और मिठास के हान में भोग भी सम्मिनित है। इसमें

से भोगातुभूति श्रीर क्षान को पृथक् पृथक् करना होगा। तभी शान का शुद्ध खरूप निखरेगा। निखरा हुशा ही हान तात्वक शान कहलाता है। "गी" कहने पर भी पेसा ही सममना वाहिये। 'गी' श्रीर 'घट' पर्य 'पट' कहने से उसमें तीन वातें मिश्रित हैं। उन मिश्रणों को पृथक् किये विना शुद्ध 'गी' 'घट'

ब्रॉर 'पट' का खरूप नहीं जाना जा सकता श्रीर न इनका विशुद्ध

ान ही हो सकता। "मी" शब्द भी है, गी अर्थ भी है और गी झान भी है। ये तीनों ही हमारे इस "मी" कहने में संकीएं हैं। जब बुद्धि प्राकृतिक प्रत्ययों से निखर जाती है तब इनमें से केवल बास्तविक "भी" के सक्तप का झानमात्र रह जाता है। स्वरी वात यह है कि हमारा प्रत्येक सांसारिक अनुभव इन्टिय ग्य है। यह इन्द्रियां भीन जादि उपाधियों के बिना झान को

त्य है। यह शानुवा भाग श्राद उपाध्या के क्या कि का स्वत के स्व के

ति का पुर तथा कर हमारे द्वान के साधन इन मिलियों के पार िज्ञा सकें। इन्द्रियां न अत्यन्त समीप की वस्तु को देख सकती रिश्रीर न अत्यन्तदूर की। न से अपने में व्यात को टेख सकती रिश्रीर न दूसरे से पिहित को। से अत्यन्त कछु काल की यात को न जान सकती हैं और न बहुत लम्बे काल के गर्भ की वात को ही। इसका प्रधान कारण है कि इनमें कर्म के फल के कारण एक वन्धन, जिसका नाम करणमाव है, लगा हुआ है। प्रत्येक जीव को प्राप्त श्रम्त:करण श्रीर बाह्यकरण इस करणाव भाव से युक्त हैं और यह करणाव है क्या ! प्रत्येक जीव के कर्मानुसार प्राप्त जन्म, श्रायु श्रीर भोग की सीमा के याहर इन्द्रियों का न जाना। हर एक जीव के मन श्रादि का इनकी सीमा में कार्य कलाप होता है। दूसरे के चेत्र में यह नहीं पहुँच सकता। इन्हीं परिधियों श्रीर उपाधियों के कारण मन को एक समय में एक से श्रधिक द्यान, तात्कालिक ज्ञान, श्रीर श्रकमीपारुढ़ शान नहीं होता। परन्तु जिस समय योगाहीं के अनुप्रान से चित्तवृत्तियों को एकाव्र कर लिया जाता है, धारण श्रादि से इन्द्रियों पर विजय कर लिया जाता है, संस्कार श्रीर वासनाश्रों के उच्छेद से मन की विकरणत्व श्रर्थात् करें. गुत्य राहित्य प्राप्त हो जाता है-उस समय मन को एक साथ ही सव विषयों का विना-व्यवधान, तात्कालिक, श्रकमीपारुढ शान होता है। यह ज्ञान वास्तव में-सर्व विषय ( Omni-objective ) सर्वथा विषय (Immediate) श्रीर श्रक्तमोपारुद्ध (Simultaneous ) होता है । इसमें शब्द, अर्थ, बात और अनुमान तथा स्मृति की संकीर्णता नहीं रहती केवल विश्रद बस्तवान ही रहता है। यह मीच की और लेजाने वाला होता है और पुरुष के केवलीभाव को प्राप्त कराता है। परन्त यह स्थिति प्राप्त कैसे हो। इसी के लिये योग के अंगों-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घ्यान, धारणा श्रीर समाधि की सिद्धि करना पड़ता है। मानव के चित्त की चृत्तियां वड़ी चंचल हैं। उनमें मल, विद्येप और आवरण है। उनकी निवृत्ति कर उन्हें एकाम करना विना कठिन अभ्यास और वैराग्य तथा योग के कर्म और मानव के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति २२७

श्रन्य साधनों के बिना संभव नहीं। ये योग के कमें चित्त परिकमें कहें आते हैं श्रीर इन्हीं का दूसरा नाम कियायोग है। कियायोग श्रीर कर्मयोग में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। समाधि, जो योग का श्राटवां श्रद्ध है पहले कियायोग के पालन

रसााद, जा वार का अठवा अड़ ह पहल कियावा के पालन से बिना, सिन्ध नहीं होता है। कियावोग से समाधि के लिए बिना योग्य बना करता है। यदि योग वे समी छंगों पर विचार किया जावे तो बात होगा कि यह एक प्रकार से उसम कर्म-युक्ति एयं कर्मे कीयल ही हैं। प्रथम छंग यम छोर हितीय नियम है। श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और श्रयरिश्रह-ये

पाँच यान कहे जाते हैं और ये ही कमें मीमांसा पर्व धर्मे विचार में नीति के मूल तत्व हैं। शौच, सन्तोप, तपः स्वाध्याय, और इरवरमिखान नियम कहे जाते हैं। ये भी धर्म के मुख्य बद्धभूत कमें ही हैं। इन दोनों में सामाजिक धर्म और वैचिक्त धर्म का सहिषेश हैं। तीतितत्व का विवेचन करते हुए पूर्व इनका बर्गान किया गया है। इच्छे बाद ब्रासन और

प्राशायाम का वर्शन आता है। आसन शारीरिक परिश्रम के साथ किये जाने वाला कमें पर्य प्राशायाम प्राशों का आयाम अर्थात् व्यायाम है। प्राश की रोकना और वाहर निकालना आदि इसमें हुआ करता है। इसमें कई भेद हैं। प्रत्यहार दिन्द्रयों के तिश्रह का नाम है। इससे इन्द्रियों पर विजय प्राशा होती है। ध्यान, धारणा मन के धारण और पकांत्र करने से सम्बन्ध रस्ते हैं। अरने में समाधि उत्तम अवस्था का नाम है और यह श्रंग सभी के सिद्ध होने के वाद सिद्ध होता है।

परन्तु विशेष श्रधिकारियों के लिये यह विकल्प है कि ईरवर प्रशिपान पर्व भक्ति से ही समाधि की सिद्धि होती है। यो के श्रह्मों में कर्मी का किस प्रकार सित्रवेश है यह विवेचन से स्पष्ट है। परन्तु इनमें भी विशेष तत्य, जिन्हें साजात् किया

तिकृत है उसमें द्वेप के भाव मनुष्य में जागृत होते हैं। इस ग को और हेप को समाप्त करना वैराग्य है। संसार के पों को देखने से यह वैराग्य-भावना उत्पन्न होती है। एक रेखी ही को ले लीजिए। उसके सोन्दर्य को देखकर यह विना वनी हुई है कि यह चन्द्रलोक से सीधे ही उतरी है। चित्र काम और वसन्त ने इसे लावएय और रूप दिये हैं। सका मख क्या है? कुलद्वरहित चन्द्रमा है। ब्रोष्ट ब्रोष्ट हीं पके हुए विम्य के फल हैं। शरीर लावस्य की वापी है. उसमें स्नान करना सुरापद है। ऐसी भावना से मतुष्य इसमें ग को बढ़ा लेता है। परन्तु जय दिन प्रति दिन दोप सामने ाने लगते हैं तो उसमें भी घृणा होती है और उसी को वह ाज्य समभाने लगता है। मुखचन्द्र को वह थुक का आगार रेर स्तन को मांस का पिएडमात्र समभने लगता है। इससे े इसमें निर्विएणता प्राप्त हो जाती है। शरीर में प्रीति है रर्ने प्रतिदिन सफाई करने पर भी नाक, मूत्र आदि गंदगियों ो खिकर उसके कारण का विचार पदा होता है। कारण ो रखने पर उसमें समलता दिखलायी पड़ती है श्रीर पुनः तसे भी विराग हो जाता है। पुत्र के मित महती ममता और त्मीयता मानव को होती है। माता पिता के स्नेड की ग्रन्थि ो ही अपन्य संज्ञा है। परन्तु जब मीत उसे भी छीन लेती है पना कोई यश नहीं चलता तो उसमें भी वह आत्मीयता नष्ट जाती है और उसमें भी विरक्ति होने लगती है। संसार के नव मैं बड़ा ही प्रेम है परन्तु जब उनकी सण्मंगुरता देखी ती है तो उनसे भी चिस्त ऊप जाता है। किसी कवि ने यह कही कहा है कि धन भूमि में गड़ारह जाता है। पशु साल में पड़े रह जाते हैं। अपनी स्त्री भी मुदा शरीर को वाजे तक पहुँचा देती। परिवार के लीग श्मशान घाट तक

३२≔ योग कहा जाता है, वे है-तप., खाध्याय श्रीर ईश्वरप्रशिधान है सख, द:स, भस, प्यास, शर्दी, गर्मी, मान, श्रपमान, विवयेच्छान

श्रादिका सहने करना तप है। विनातप के योग की सिक्षि नहीं होती। श्रनादि काल से चली आने वाली वासनाहरी चित्तकी प्रशुद्धियां विनातपके नहीं छिन्न हो सकर्वी 🚟 स्वाध्याय त्रोंकार का जप श्रोर मोच प्रतिपादक शास्रों का श्रध्ययन तथा मनन है। प्रणुच के जए और शास्त्रों के श्रध्यक्<sub>ष्टी ए</sub> से मोच साधनों श्रोर परमेश्वर में प्रीति होती है। जा कि वाणी में संयम आता है और मन की एकाअता का लाम मीह होता है। ईश्वरप्रिधान का अर्थ है सारे कर्मों का परमा गुरु परमेश्वर में समर्पण ऋथवा कमी के फल का परित्याग। गीता शोक्त कर्मयोग वस्तुत: इस ईश्वरप्रशिधान में ही अन्त् भूत हो जाता है। कमफल के पित्याग से बनासिक और वैराग्य दृढ़ होता है। ईश्वर में समस्त कर्मी का अर्पण ही वस्तुतः भक्ति है। यह भक्ति समाधि की सिद्धि भक्त को करा देती है। इन क्रिया योग के तत्यों को चित्त परिकर्म भी कहा जाता है अर्थात् ये चित्त की बुत्तियों को ग्रद्ध करते हैं। अभ्यास और वैराग्य इस दिशा में बहुत बढ़े साधन हैं। माना बहुत ही चंचलतावाला है। उसकी इस चंचलता की दूर्ण कर उसे स्थिरता में लाने के लिए अभ्यास ख्रीर वैराग्य क्री अस है। मन में दो प्रकार की बत्तियाँ कार्य का रही हैं। उनमें से एक तो भीग के विषयों में बहुती हुई सीर में गिरती हैं। दूसरी फैबल्य से निकलकर निवृत्ति में गिरती हैं। यदि पहली वृत्तियों के प्रवाह की बन्द कर दिया जावे तो दूसरी का प्रवाह तीव हो जावेगा। इस प्रकार अभ्यास से वह दूसरी वृत्ति ही तीवगति से अपना कार्य करने लोगी। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, जो राग का है उसमें राग ब्रीर जो उसरे

laकुल है उसमें हेप के भाव मनुष्य में जागृत होते हैं। इस

ग को श्रीर द्वेप को समाप्त करना चैराग्य है। संसार के पो को देखने से यह वैराग्य-भावना उत्पन्न होती है। एक रणी ही को ले लीजिए। उसके सौन्दर्य को देखकर यह एता वनी हुई है कि यह चन्द्रलोक से सीधे ही उतरी है। चात काम और धसन्त ने इसे लावएय और ऋप दिये हैं। सका मुख क्या है ? कलद्वरहित चन्द्रमा है। श्रीष्ठ श्रीष्ठ हीं पके हुए विम्व के फल हैं। शरीर लावल्य की वापी है, स्तमें स्नान करना सुखपद है। ऐसी भावना से मतुख इसमें ग को वढ़ा लेता है। परन्तु जर दिन प्रति दिन दोप सामने ाने लगते हैं तो उसमें भी घृणा होती है और उसी को वह ाज्य समभने लगता है। मुखचन्द्र को वह धृक का आगार ोर स्तन को मांस का पिएडमात्र समक्षने लगता है। इससे दे-दूसमॅ निर्विएणुता प्राप्त हो जाती है। शरीर मॅ प्रीति है प्लुं प्रतिदिन सफाई करने पर भी नाक, सूत्र आदि गंदगियों ो राजर उसके कारण का विचार पेदा होता है। कारण रे खने पर उसमें समलता दिखलायी पड़ती है और पुनः रसे भी विराग हो जाता है। पुत्र के प्रति महती ममता श्रीर त्मीयवा मानव को होती है। माता पिता के स्नेह की प्रस्थि । ही अपत्य संज्ञा है । परन्तु अब मीत उसे भी छीन लेती है ाना कोई वहा नहीं चलता तो उसमें भी वह आत्मीयता नप् जाती है और उसमें भी विरक्ति होने लगती है। संसार के ाव में बड़ा ही प्रेम है परन्तु जब उनकी सल्प्रमंगुरता देखी ती है तो उनसे भी चित्त अब जाता है। किसी किन ने यह कही कहा है कि धन भूमि में गड़ारह जाता है। पशु साल में पड़े रह जाते हैं। अपनी स्त्री भी मर्दा शरीर को गाजे तक वहाँचा देती। परिवार के लोग उसराज बाद तक

कर्म मीमांसा

जाता है श्रीर उसके श्रागे श्रपने साथ नहीं जाता। केवल श्रपने कृतकर्मी को लिए हुए श्रात्मा ही जाती है। इस प्रकार की

२३० शरीर को ले जाते हैं। शरीर भी चिता पर जलकर राख हो

भावना जा मतृष्य में श्राजाती है तब उसे सारे संसार से विरन्ति होने लगती है। यह समभने लगता है कि-यह स्त्री, पुत्र, धून् श्रादि श्रात्मा नहीं-ये श्रनात्म पदार्थ हैं। इनसे परे श्रविनाते आत्मा को ही द्वंढना चाहिये। इस प्रकार इन योग के कर्मी से चित्त की वृत्तियाँ निर्मल होजाती हैं, समाधि श्रवस्था की सिद्धि होजाती है। उससे प्रातिम झान का उदय होता है श्रीर सारे यन्धन को काट देता है। योग में इस मोच के दाता ज्ञान की 'त्रातम्भरा' संशा है। इसका अर्थ है सत्य को धारण करने वाली विद्या इसमें असत्य का सिद्धिवेशमात्र भी नहीं रहता। सत्यभूत तत्व ही मासित होता है। परिचर्तनशील चस्तुओं के पर्दे में एक स्थिर, शाश्वततस्य दियालाई पड़ने लगता है। हिट्टा में रहते हुए मी इस अवखा को पहुँचे हुए व्यक्ति में वस्तुविष् मार समात होजाता है। वासना का अभाव होकर एक्श है को होजाते हैं। वह पुरुष जीवन मुक्त होजाता है। इस प्रकार प्र हानोदय तक पहुँचना है और हानोदय के बाद वह सर्थ वस्थन को शिथिल करता है। उससे मोच प्राप्तिहोती है। फलतः कर्म मोच को सिद्ध करने वाले ग्रान का साथक है श्रीर मनुष्य को पेले फर्मी का परित्याग नहीं करना चाहिए। मानव को अपने इस अन्तिम जीवनोंहेश्य के लिए. सर्वत्र सर्वता जागरूक रहना चाहिए। मानवता की पूर्णता इसी में है। इसकी दिएकीय में रवते हुए ही कर्मी को करना चाहिए। यस्तुर्तः यह संसार कर्म की भूमि है। इसमें भी मानवजीवन तो अमृत्य है श्रीर